# जैन

# तन्त्र-शास्त्र

[विभिन्न बामनाओं को पूर्ति करन बाप जैन मन्त्र एवं यस्त्र नथा उनकी साधन-विधि]

> नेखर विद्या-त्रारिषि प्र राजेश दीक्षित

सम्पादन प यनीन्द्र कुमार जेन शास्त्री

वितरक कोन 3881121 गर्ग आणि कं बुक्सेलर्स 106'र्सा, पी. टेर, वर्द-4.



प्रकाशक ' बीप पब्लिकेशन कंचन मार्केट, अस्पताल मार्ग, आगरा-३

लेखक . पं. राजेश दीक्षित

सम्पादक पं. यतीन्द्र कुमार जैन सास्त्री

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

सस्करण : प्रथम : १६८४ ई० दितीय सस्करण 1990-91

#### चेतावनी

भारतीय कापीराइट एक्ट के अधीन इस पुस्तक के सर्वाधिकार दीप पब्लिकेशन के पास सुनक्षित हैं। अतः कोई सज्जन इस पुस्तक का नाम, अन्दर का मेटर, डिजायन, चित्र व सैटिंग तथा किसी भी अश को किसी भी भाषा में नकल या तीडगोड कर छापने का साहस न करें, अन्यया कानूनी तीर पर हुकँखवें व हानि के जिन्सेकार होंगे।

मूरय '36 श्वये 5 (हातर) , 4 (पीण्ड) मूद्रक :

चन्द्रा प्रिश्टर्स, आगरा-२

प्रस्तुत सकलन मे जैन-धर्म के तीन महरवपूर्ण ग्रन्थ सकलित हैं— (१) चतुर्विणतितीर्थकर अनाहत मन्त्र-यन्य विदित, (२) श्री कल्याण मन्दिर स्तोत्र तथा (३) भवतामर स्तोत्र ।

उक्त प्रथ्यों में सम्बन्धित ऋदि, मन्त्र-यन्त्र उनकी साधन-विधि तथा प्रभावादि का उल्लेख भी इसमें किया गया है।

पूर्वाचार्यकुन 'श्री गतुष्विश्वति नीर्थक्य अनाहत यन्त्र-मन्त्र विधि' नामक प्रत्य अव तक नेवन क्षप्तड भाषा में ही उपनव्य था। श्री १००० गणध्याचार्य श्री कुणुसागर जी महाराज द्वारा उका क्ष्यर-प्रत्य का प्रथम हिन्दी-अनुवाद प्रस्तुत क्षिया गया, पेतदथ संस्पृण ममाज उनका अरयन्त अनुवहीत है।

'कत्याण गन्दिर म्नोय' यथायं म मानव-वर्ग्याण का मन्दिर ही है। जैन धर्म के दोनो सम्प्रदायो—श्वेताम्बर तथा दिगम्बर—में इसे समान रूप से प्रनिष्ठा प्राप्त है। ज्वेताम्बर सम्प्रदाय इसे सिद्धसेन दिवाकर की तथा दिगम्बर सम्प्रदाय अवार्य कुमुदचन्द्र की रचना मानता है। इस स्तीत्र का रचना-सान व्यार्थ है। इस स्तीत्र का रचना-सान व्यार्थ है। इस स्तीत्र को रचना मानता है। इस स्तीत्र का रचना-सान व्यार्थ है। बह स्तरकारिक स्तीत्र भी दीर्धनात म अनुपत्व-प्रथा। खुर्द निवासी एक कमलकुमार जैन शान्त्री 'कुमुद' के कठिन परिश्रम के कतस्वरूप ही यह सुलम हो पाया है।

'भननामर स्तोध' का रचना-काल भी सुनिश्चित नही है, परन्तु इसवे प्रणेता उज्जयिनी ने महाराजा विकासीरित्य के समय मे विद्यमान थे, ऐसी मान्यता है। उह स्ताम भी-खेतास्वर तथा दिगस्बर—दोनो सम्प्रदायो द्वारा मान्य है नया सेभी जैन मतानुषायी इसे मनोभिसापाओ की पूर्ति करने वाला स्वीकारते हैं।

आधुनिन युगम युवज्ञान परम्पराके प्रतिष्ठापक मुनिश्री १०६ धरतेनाचार्यजी ने पञ्चपरमेष्ठी वाचक णमोकार मन्त्र को 'अनादि निया' कहा है। इस मन्त्र के प्रति अनादि निधन अब्द का प्रयोग शब्दात्मक पुद्गल (Matter) के पदाय का परिवर्तन तथा उसका धौब्यपुद्गल द्रव्यात्मकता हाने मे त्रिकालावाधित सत्य की कसीटी पर आज के वैज्ञानिक साथना द्वारा सिद्ध हो गया है।

मृति भी भूतवली न पृणादन्त को परीक्षा मन्त्र-साधना विधि से की भी तथा उमम मफलना मिलन न बाद ही उन्हें श्रुत का ज्ञान कराया गया था, अस्तु मन्त्र-शास्त्र भी द्वादणाग रप श्रुत के विद्यानुवाद का विषय रहा है। मन्त्र-साधना वे द्वारा ही पुत्राग्नता की प्रास्त कर, क्रमण मोक्ष-सीपान पर आरुढ हुझ जा सकता है।

मन्त्र के उच्चा ग सं उत्पन्न हुई तरगों की बाकृति की रचना Photograph of Vibrations हो यन्त्र का प्रतिरूप हैं। चौदी, ताझ आदि पर लिखित मन्त्र स्वरूप की हो यन्त्र कहा जाता है। वह मन्त्र को स्मरण कराने का माधन होता है। यथार्थ में ध्वन्यास्मक उच्चारण सं आकाश म्थित यायु में माध्यम से कम्पायमान तरगों से जो आकृति रिचित होती है, उसका जो ज्ञान स्वास्मज्ञान के द्वारा होगा, वही उस यन्त्र द्वारा भी प्राप्त होता है।

यन्त्र मे लौकिक-कार्य सम्पादन की शक्ति अन्तर्निहित रहती है। उस शक्ति से ही ताम्रपनादि मे चमस्कारिता को प्रकट किया जा सकता है। वहीं आत्म-शक्ति के प्रभाव का छोतन भी करती है। वस्तुत मन्त्र, यन्त्र का विषय स्वागी, तमन्त्री साधुजनो का ही है। इनकी साधना का सुख्य उद्देश स्वारमस्वरूप की प्राप्ति ही है, तथापि धर्म प्रभावना हेतु इनका चमस्कारिक प्रयोग प्रधावत स्वयमेव भी होता है। अन जो लोग धर्मा चरण मे प्रदूष रहकर मन्त्र-यन्त्रों की साधना करते हैं, जन्हे वाछिन करों की नि सशय उपस्थित होती है।

मन्त्र-यन्त्र साधना प्राय सभी धम-सम्प्रदायो मे प्रचलित है। जैन तथा बौद धर्मों को यदि हिन्दू घर्म का सहोदर मान विधा त्राय तो भी इस्लाम और यहाँ तक कि ईमाई धर्म में भी मन्त्र-तन्त्र साधक पाये जाते हैं। साधन विधियां पृथक्-पृथक् होने पर भी उन सबका सक्ष्य एक जैसा हो रहता है।

जैन धर्म में भी तन्त्र-मन्त्र एव यन्त्रो का बाहुस्य है। 'विद्यानुवाद' प्रय तन्त्र-मन्त्रों का भण्डार माना जाता है, परन्तु वह अब हुरप्राप्य है। इसर 'जपुविवानुवार' नामक एक ग्रन्थ पिछले दिनो प्रकाशित हुआ है, परन्तु उसमें भवित मन्त्र-तन्त्रादि को खुढता अमेदिम्ब नहीं है। अस्तु, साधनो को निश्चित सकलता प्राप्त हो, इस दुष्टि से, उधर-उधर से मन्त्र-तन्त्रादि का मनलन न करके, जिन स्तोत्री में सम्बन्धित मन्त्र-यन्त्रों की प्रामाणिकता निविदाद हैं, केवल उन्हीं की उस सप्रह स स्थान दिया गया है।

आशा है, मन्त्र-जिज्ञासु इसमे लाभान्त्रित होगे।

प्रस्तुत ग्रन्य हेतु सामग्री-मकलन में हमें जिन विदानों तथा ग्रन्थ। से सहायता प्राप्त हुई, उन सभी के प्रति हम हृदय से कृतज्ञ है। श्री यतीन्द्रकुमार जैन ज्ञान्त्री, के हम अत्यधिक आभारी हैं, क्योंकि इस पुस्तन के सम्पादन में सर्वाधिक सहयोग उन्हीं में प्राप्त हुआ है।

अहीरपाड़ा, आगरा-२ } १ जून, १६६४ ईं०

-राजेश वीक्षित

# विषय-सूची

| ١. | साधन से पूर्व आवश्यक निर्देश आदि        | \$x-\$€        |
|----|-----------------------------------------|----------------|
|    | चतुर्विगति तीर्चंकर अनाहत मन्त्र-यन्त्र | ₹ <b>७</b> -४६ |
| •  | साधन-विधि                               | •              |
|    | (क) आवश्यक जातच्य                       |                |
|    | (१) श्री ऋषभनाय स्वामी                  |                |
|    | राजा वशीकरण मन्त्र-यन्त्र               | १=             |
|    | (२) श्री अजितनाथ स्वामी                 |                |
|    | सपं बजीकरण मन्त्र-यन्त्र                | 20             |
|    | (३) श्रीमभवनाथ स्वामी                   |                |
|    | कार्य-साधक मन्त्र-यन्त्र                | ٦?             |
|    | (४) श्री अभिनन्दननाथ स्वामी             |                |
|    | मर्वजन स्वाधीन मन्त्र-यन्त्र            | २२             |
|    | (५) श्री सुमतिनाथ स्वामी                |                |
|    | पुरुष वशीकरण मन्त्र-यन्त्र              | 28             |
|    | (६) श्री पद्मप्रम स्वामी                |                |
|    | सदमीवर्दक मन्त्र-यन्त्र                 | २४             |
|    | (७) श्री मुपार्श्वनाथ स्वामी            |                |
|    | रृश्चिक-भयनाशक मन्त्र-यन्त्र            | २६             |
|    | (=) थी चन्द्रप्रभ स्वामी                |                |
|    | स्त्री-पुरुष वजीक्रण मन्त्र-यन्त्र      | . र्व          |
|    | (१) श्री पुँपप्रन्तनाथं स्वामी          |                |
|    | अचित्रय फनदायक मन्त्र-यन्त्र            | २६             |
|    | (१०) श्री भीनत्रनाथ स्वामी              |                |
|    | सर्व पिशाचवृत्ति भवनाशक मन्त्र-यन्त्र   | \$0            |
|    | (११) श्री श्रेयासनाय स्वामी             |                |
|    | चतुरपद-रक्षण मन्त्र-यन्त्र              | ₹१             |
|    |                                         |                |

| (१२) श्रो वामुपूज्य स्वामी                              |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| सर्वकार्य सिद्धि मन्त्र-यन्त्र                          | ३२     |
| (१३) थी विमलनाथ स्वामी                                  |        |
| तुरिट-पृरिटदायक मन्त्र-यन्त्र                           | 58     |
| (१४) भ्रो अनन्तनाथ स्वामी                               |        |
| मर्वमीध्यदायक मन्त्र-यन्त्र                             | 34     |
| (१५) थी धर्मनाय न्वामी                                  |        |
| सर्व वजीकरण मन्त्र-यन्त्र                               | 35     |
| (१६) थी, गान्तिनाथ स्त्रामी                             |        |
| सर्व शान्तिकरण मन्त्र-यनत्र                             |        |
| (१७) थी कृत्युनाय न्त्रामो                              |        |
| मत्कूणादि-उगद्रवनाशक मन्त्र यन्त्र                      | 3€     |
| (१६) श्री अरहराथ स्वामी                                 |        |
| च्त-विजयप्रद मन्त्र-यन्त्र                              | ٧o     |
| (१६) श्री मिल्लनाय स्वामी                               |        |
| चिन्तित व।यसिद्धिप्रद मन्त्र-मन्त्र                     | 88     |
| (२०) यी मृति मुत्रतनाथ स्वामी                           |        |
| वजीवण्ण मन्त्र-यन्त्र                                   | ४२     |
| (२१) श्री नमिनाय स्वामी                                 |        |
| मवं वर्षा)करण मन्त्र-यन्त्र                             | 84     |
| (२२) भी नेमिनाथ स्थामी                                  |        |
| युद्ध-विजयप्रद मन्त्र-यन्त्र                            | 64     |
| (२३) श्री पार्वनाथ स्वामी                               |        |
| अध्याग्यदायक मन्त्र-यन्त्र                              | 33     |
| (२४) थी महाबीर स्वामी                                   |        |
| युद्ध-विजयप्रद मन्त्र-यन्त्र                            | 80     |
| <ul><li>(स) यन्त्र प्राण-प्रतिषठा मन्ध्</li></ul>       | 38     |
| (ग) तीर्थरर-विम्ब (मूर्ति) के नीचे स्थापना करने का सन्य | 38     |
| (२४) नागार्जन यन्त्र-विज्ञान                            | 20     |
| (२६) नवबृह यन्त्र-चिन्नामणि                             | ሂሂ     |
| भीवरुवाण मन्दिर हतीय                                    |        |
| मन्त्र-यन्त्र साधन-विधि                                 | ४७-१२७ |
| (क) आवश्यक-जातव्य                                       |        |
| (१) विवाद-विजय एव अभोग्मन मार्थ सिद्धिदापनः             |        |
| मन्त्र-यन्त्र                                           | 9 ≃    |

×5

(३) गर्भवात एव असमय-निधन निवारक मन्त्र-यन्त्र

(४) वशीकरण कारक एव प्रब्छन्न-अन प्रदर्शक मन्त्र-

(४) वशीकरण कारक एव सन्तान-सम्पत्ति प्रदायक

Ę٥

६२

£3

દ્ધ

29

मन्त्र-यन्त्र

मन्त्र-यन्त्र

यस्त्र

| (4)  | चार-संपादि भय-ानवार्य एवं आकपण कारक             |     |
|------|-------------------------------------------------|-----|
|      | मन्त्र-यन्त्र                                   | ξĘ  |
| (0)  | सपं-दश एव कृषितोपदेश-विनाशक मन्त्र यन्त्र       | Ę   |
|      | उपद्रव-नाशक एव सर्प-वृश्चिक विध-नाशक            |     |
|      | मन्त्र-यन्त्र                                   | 90  |
| (3)  | जल-भय-नाशक एव तस्कर-भय-विनाशक मन्त्र            |     |
|      | यन्त्र                                          | ७३  |
| 20)  | अग्नि-भयनाशक मन्त्र, जल-भय-विनाशक यन्त्र        | ७४  |
| (88) | मनोभिलापा पूरक मन्त्र एव अग्नि-भय-नाशक          |     |
|      | यन्त्र                                          | ৬   |
| (52) | कूर व्यन्तरादि नाशक मन्त्र एव जल-सुधारक         |     |
|      | यन्त्र                                          | ৩৩  |
|      | प्रक्तोत्तरदायरः एव शत्रु-निवारक मन्त्र-यन्त्र  | 98  |
|      | जबर-नाशव-मन्त्र एव चीर-भयहारी यन्त्र            | = 8 |
|      | कर्म-दोष नाशक मन्त्र एव भय-नाशक यन्त्र          | 43  |
|      | यिप-दोप नाशक मन्त्र एव विरोध नाशक यन्त्र        | = 2 |
| (88) | शुभाशुभ ज्ञान प्रदायक मन्त्र एव सर्प-विष        |     |
|      | नाज्ञक यन्त्र                                   | 5   |
| (2=) | जल-जीव मुक्ति कारक मन्त्र एव नेत्र-पीडा-        |     |
|      | नाशक यन्त्र                                     | 40  |
|      | वशीकरण मन्त्र एव उच्चाटन कारक यन्त्र            | = 6 |
|      | हिस्र-पशु भय नाशक एव पुष्प-पोपक यन्त्र-मन्त्र   | 13  |
| (38) | सम्मान-प्रदायक एव फल-पोपक मन्त्र-यन्त्र         | :3  |
| (२२) | स्त्री-आ़करंण एव राज-सम्मान दायक मन्त्र-        |     |
|      | यन्त्र                                          | 83  |
|      | शत्रु-सैन्य निवारक एव राज-प्रदाता मन्त्र-यन्त्र | 13  |
| しろろり | सर्प-विश्वकारि विद्य-नाशक गर्व दर्प-बर्रक       |     |

| (२४) पर-विद्या-श्रयोग नाशक एव सम्मानप्रद मन्य<br>यन्त्र | ĉ:      |
|---------------------------------------------------------|---------|
| (२६) दृष्टि-दोव नाझक एवं शबु-पराभव कार                  |         |
| मन्त्र-यन्त्र                                           | 200     |
| २७) पराधीनता-नाशक एव यश-विस्तारक मन्त्र-यन्थ            | 805     |
| २८) दाहक-ज्वर-नाशक एवं लोक-प्रसन्नतादायक                |         |
| मन्त्र-पन्त्र                                           | 843     |
| (२६) जुमाजुभ ज्ञान-प्रदाता एव जल-स्तम्भक मन्त्र-        |         |
| यन्त्र                                                  | 208     |
| (३०) शत्रु उपद्रव-नाशक एवं शुभागुभ ज्ञान प्रदाता        |         |
| मन्त्र-यन्त्र                                           | १०६     |
| (३१) निद्राकारक एव मांचातिक-विद्या-भय-नाशक              |         |
| मन्त्र-यन्त्र                                           | 800     |
| (३२) भूतप्रेतादि भग-नाशक एवं दुर्मिक्ष निवारक           |         |
| मन्त्र-यहत्र                                            | 308     |
| (३३) अन्न-धन प्रदायक एव भूतादि-पीड़ा-नाशक               |         |
| मन्त्र-यम्त्र                                           | 888     |
| (३४) सकट-निवारक एव अवस्मारादि-दोप-नाशक                  |         |
| मन्त्र-बन्ध्र                                           | 222     |
| (३५) तशीकरण कारक एवं सर्प-कीलक मन्त्र-यन्त्र            | 688     |
| (३६) भूत-प्रहादि-निवारक एवं सम्मान-प्रदायक मन्त्र       | 110     |
| यस्त्र                                                  | ११४     |
| (३७) अभीष्सिस-कार्य-माधक एव नहरू आदि रोग-               | "       |
| नाशक मन्त्र-धन्त्र                                      | ११७     |
| (३८) आकर्षण-कारक एव ज्वरादि नाशक मन्त्र-पन्त्र          | ११न     |
| (३६) विषमज्वरादि गामक मन्त्र-यन्त्र                     | \$50    |
| (४०) अस्त्र-शस्त्रादि स्तम्भक मन्त्र-यन्त्र             | 858     |
| (४१) स्त्री-रोग नाशक मन्त्र-पन्त्र                      | \$53    |
| (४२) भय-नाश्चन एव बन्धन-मोक्ष कारक मन्त्र-यन्त्र        | १२४     |
| (४३) रोग-शत्र-नाशक एवं व्यापार-वर्द्धक मन्त्र-यन्त्र    | १२६     |
|                                                         | १२५-१७५ |
| (क) आवश्यक-ज्ञातन्य, मन्त्र-यन्त्र                      | 150     |
| (१) सर्व विध्ननाशक मन्त्र-यन्त्र                        | 177     |
| (२) मस्तक पीड़ा-नाशक मन्त्र-यन्त्र                      | १३०     |
| (३) सर्व सिद्धिदायक मन्त्र-यन्त्र                       | 828     |
|                                                         |         |

## ( १२ )

| ` ` '                                              |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| (४) जल-जन्तु-भयमो चक मन्त्र-य-त्र                  | १३३   |
| (५) नेय-रोगहर्ग्क मन्त्र-यन्त्र                    | 638   |
| (६) विद्यान्त्रमारक मन्त्र-यन्त्र                  | 837   |
| (७) क्षद्रोपद्रव-निवारक मन्त्र-यन्त्र              | 278   |
| (a) सर्वारिष्ट योग निवारक मन्त्र यन्त्र            | 353   |
| (६) अभीष्सित फलदायक मन्त्र-यन्त्र                  | 230   |
| (१०) कुक्कुर-विप-नाशक मन्त्र-वन्त्र                | 83=   |
| (११) आकर्षण-कारक एव वाछापूरक मन्त्र-यन्त्र         | 359   |
| (१२) हम्ति-मन विदारा, मन्त्र-यन्त्र एव वाछितम्प-   |       |
| दायक मन्त्र-यन्त्र                                 | 888   |
| (१३) सम्पत्ति-दायक एव धारीर-रक्षक मन्त्र-यन्त्र    | 885   |
| (१४) आधि-व्याधि नाशक मन्त्र यन्त्र                 | 323   |
| (१५) सम्मान-सीभाग्य सम्बदंक मन्त्र-यन्त्र          | 188   |
| (१६) सर्व विजय दायक गन्त्र-मन्त्र                  | 688   |
| (१७) सर्व रोग निरोधक मन्त्र यन्त्र                 | १४६   |
| (१८) शत्रु मैन्य राष्ट्रभक मन्त्र-यन्त्र           | 580   |
| (१६) उन्चाटनादि गधक गन्ध-यन्त्र                    | 388   |
| (२०) सन्तान-मम्पत्ति साभाग्य प्रदायक मन्त्र-यन्त्र | १५०   |
| (२१) सर्वसुख मीभाग्य माधक मन्त्र-यन्त्र            | १५१   |
| (२२) भूत-पिशाच बाधा निरोधक मन्त्र-यन्त्र           | १५२   |
| (२३) प्रत-बाधा नाशर मन्त्र-यन्त्र                  | १५३   |
| (२४) शिरोरोग नाशक मन्त्र-यन्त्र                    | 528   |
| (२५) दृष्टि-शोप निवारक मन्त्र-यन्त्र               | १४५   |
| (२६) आधा सीमी पीडा-विनाशक मन्त्र-यन्त्र            | १५६   |
| (२७) शत्रु-नाणक मन्त्र-यन्त्र                      | १५७   |
| (२८) सर्व मनोरथपुरक मन्त्र-यन्त्र                  | १४८   |
| (२६) नेत्र पीडा-निवारक मन्त्र-यन्त्र               | 328   |
| (३०) शत्र्-म्तम्भन गारक मन्त्र-यन्त्र              | १६०   |
| (३१) राजसम्मान प्रदायक मन्त्र-यन्त्र               | १६१   |
| (३२) सग्रहणी निवारक मन्त्र-यन्त्र                  | १६२   |
| (३३) सर्वज्वर महारक मन्त्र-यन्त्र                  | १६३   |
| (३४) गर्भ-सरक्षक मन्त्र-यन्त्र                     | \$£8. |
| (३४) ईति-भीति निवारक मन्त्र-यन्त्र                 | १६४   |
| (३६) लश्मी-प्रदायक मन्त्र-यन्त्र                   | १६६   |
| (३७) दुष्टना-प्रतिरोधक मन्त्र थन्त्र               | १६७   |
|                                                    |       |

|   | । (३८) हस्तिमद-भडक तथा सम्प्रत्ति-वदंक मन्त्र-वन्त्र | १६८   |
|---|------------------------------------------------------|-------|
|   | (३६) भिह-गक्ति निवारक मन्त्र-यन्त्र                  | ३३९   |
|   | (४०) सर्वोग्नि-शामक मन्त्र-यन्त्र                    | १७०   |
|   | (४१) भुजङ्ग-भय नाशक मन्त्र-यन्त्र                    | १७१   |
|   | (४२) युद्ध-भय-विराधक मन्त्र-यन्त्र                   | १७२   |
|   | (४३) सर्वे शान्तिदाना मन्त्र-यन्त्र                  | १७३   |
|   | (४४) सर्वापत्ति निनारकः मन्त्र-पन्त्र                | 238   |
|   | (४५) जलोदरादि रोग-नाशक एवं निगत्ति-निनारक            |       |
|   | मन्त्र यन्त्र                                        | গ্ভশ্ |
|   | (४६) बन्धन-मुक्ति दायक मन्त्र-यन्त्र                 | १७६   |
|   | (४७) अस्य-मरमादि निरोधक मन्य-यन्त्र                  | 5,00  |
|   | (४८) मर्वमिद्धिदायक मन्त्र-यन्त्र                    | १७६   |
| • | ऋषि-मण्डल बन्त्र-साधन                                | 308   |
|   | स्रताच क्रोप                                         | 0     |

किसी भी मन्त्र-यन्त्र की साधना से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान में रखना आवश्यक है---

(१) मन्त्र सदैव गुरु-मुख से हो ग्रहण करना चाहिए। गुरु-मुख द्वारा ग्रहण कियं गयं मन्त्र ही फलदायक होते हैं।

(२) मन्त्र का जप अग-मृद्धि, सकलीकरण एवं विधि-विधानपूर्वक करना उचिन है। आत्मरक्षा के लिए नकलीकरण की आवश्यकता होती है।

(३) प्रत्येक तीर्थकर की मृति एक जैसी ही होती है, उनके निहीं के द्वारा ही उनकी अनग-अनग पहिचान की जाती है। किस तीर्थकर का कौन-सा चिह्न है, इसका उल्लेख आगे किया गया है, अतः जब भी जिस तीर्थंकर के मन्त्र का साजन करें, उनकी विजिष्ट चिह्न यूक्त मूर्ति का ही पूजन में प्रयोग करना चाहिए।

यद्यपि मन्त्र-साधना में तीर्थकर की भूति रखना आवण्यक नहीं है, तथापि उमे रखने मे आत्म-रक्षा एवं मन्त्र-साधना मे विशेष महायना मिलनी है।

(४) किसी भामन्त्र अथवा यन्त्र की साधना करने नमय उस पर पुणे श्रद्धा रखना आवश्यक है. अन्यया वांछित कल प्राप्त नहीं होगा।

(१) मन्त्र-साधना के समय शरीर का स्वस्थ एवं गवित्र रहना आवश्यक है। चित्त शान्त हो तथा मन में किसी प्रकार की ग्वानि न ग्रहे।

(६) मन्त्र-माधना के समय चित्त एकाग्र रहना चाहिए। वह किसी और नो चलायमान न हो। मन्त्र का जप गुष्त हा से करना चाहिए तथा किसी पर यह प्रकट नहीं करना चाहिए कि में अमुक कार्य के लिए प्रमुक मन्त्र की माधना कर रहा है।

(७) शद्ध, हवादार, पवित्र तथा एकान्त-स्थान में ही मन्त्र-साधना करनी चाहिए। गन्त्र-माधना वा समाध्य तक स्थान-पश्चितंत नही करना चाहिए।

(६) जिस मन्त्र की जेकी माजन त्रिधि वर्षित है, उसी के अनुरूप सभी कम बनने चाहिए। अन्यया प्रवृत्ति करने से विध्न-बाधाएँ उपस्थित

हो सकती है तथा सिद्धि में भी सन्देह ही मकता है।

(१) मन्त्र-मावला में प्रारम्भ से जन्त तब दीपक, धप-दान, आसन, माला, वस्त्र आदि में कोई परित्रमेन नहीं करना चाहिए।

(१०) साधना काल म, चौबीम घण्टे में येवल एक बार ही शुद्ध सार्टिक भोजन बच्ना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा पृथ्वी अथवा नकडी वे पट्टे (तेन्त आदि) पर भवन करना चाहिए।

(११) अपने पहिनन के बोनी, दुपट्टा, बनियान आदि बस्त्री की प्रतिदिन धोकर मखा देना चाहिए।

(१०) ब्रुट घुन का दीपक सम्पूर्ण यावना-काल मे निरन्तर जलते रहना चाहिए।

(१३) प्रत्येव मन्य की साधना विसी शुभ मिती एव बार मे आरम्भ

करनी चाहिए।

(१४) साधना-आरम्भ करने मे पूर्व अपन सम्तक पर चन्दन क्कूम का तिलक लगाना जावश्यक है।

(१४) मन्त्र-माजभा न प्व चोटी म गाठ लवा लेगा आवश्यक है।

(१६) आगन बार-बार नहीं बदलना चाहिए। एक ही आसन से वैठकर मन्त्र को साधना करनी चाहिए।

(१७) प्रतिदिन शुद्ध जन में स्नान करने के बाद ही मन्त्र-साधना गे प्रवृत्त होना चाहिए।

(१६) जग नी समाप्ति ने बाद हवन व रना चाहिए, तदुपरास्त थावक-वाविभावा मा बोजन मराना चाहिए।

(४६) धप नवा हत्रन-मामग्री बाजार से न खरोद गर अपने हाथ से स्वम ही बनानी जातिए। बाजार की सामगी में प्राय सडी-घुनी वस्तुओं का प्रयोग निया जाता है, जिनम छोटे-छोटे कीडे-मकोडे अथवा जीवाणु भरे रहने है। ऐसी बाजार धूप अथवा हवन सामग्री के प्रयोग से जीव-हिमा होती है, फलत गुभ के स्थान पर अशुभ-फल प्राप्त होता है।

क निर्देण हातथा जिस रगार पुष्पा का विधान हा, उन सबका यय/वन् पालन करना चाहिए।

(२१) जप के आयम्भ तथा अन्त म भगवान् नीर्वकर का ध्यान करना चाहिए तथा अन्त में स्तीत्र आदि का पाठ भी करना वाहिए।

(२२) भक्तामर स्तोत्र के मन्त्रों को साधना के समय भगवान् आदिनाय तथा कन्याण मन्दिर स्तात्र ने सन्त्रा की साधना के समय भगवान् पाण्वनाथ की मूर्ति का जीको पर स्थापित करना चाहिए।

भगवान पाण्यनाथ का मूनि वो जानी पर स्थापन करनी चाहिए। चतुर्विणिन नीथनर ने मन्त्रों की साधना वे समय अलग-अलग नीर्धवरों की मूर्ति की स्थापना वरना ऽनित है। (>३) जिस सनाभिजाया पूरक साधना वे साथ ऋदि तथा सन्त्र

(३व) जिस सनामणाया पूरक सावना व साथ आह तथा सन् दोनो ना उत्त्रेल हे वहाँ उन दोना वा साथ-साथ सनाम सख्या में जप करना आवण्यव होता है।

(२४) एक ब्राग्मे एक ही मन्त्र की साधना करना उचित है। इसी प्रकार एक ग्रामय म केवल एक ही मनोशिलाया की प्रतिका उद्देण्य सम्मुख रहनाचाहिए।

(२५) एक ही मनोभिलापा की पूर्ति के हेतु अनक मन्त्रों का उल्लेख किया गया है, उनमें से जिस सन्त्र पर पूर्ण श्रद्धा हो, उसी नी साधना

क्यि। गया है, उनमंस जिस सन्य पर पूर्ण थेडा हो, उसी हो साधे करनी चाहिए।

टिप्पणी —यदि वोर्डबात समझ भेन आये अववा स्पष्टोकरण की आवश्यक्ता हो तो उसवे लिए इस पुस्तर क लखक को जबाबी-पत्र निखकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

# १ चतुर्विशति तोर्थकर अनाहत मन्त्र-यन्त्र

एक करप-काल में २४ तीर्थंकर होते हैं। उनके किरात-स्वरूप की जो मृतियों सेपार की जाज़ी है, वे प्राया समान आकृति की होती है, परन्तु उनके बोध-चिह्न क्लग-प्रतम होते हैं तथा उन चिह्नों के द्वारा ही उनकी पृथक्-पृथक् पहिचान की जाती हैं।

नोधेकरों के नाम तथा उनके चिह्न कमश. इस प्रकार है— बोध-चिह्न तीर्थंकर का नाम बैल १. श्री ऋषभनाय २. श्री अजितनाथ हाथी . असिभवनाय घोडा ४ श्री अभिनन्दननाय बन्दर ५ श्री सुमतिनाथ चकवा ६ श्री पचत्रम कमल साथिया ७. श्री सुपाश्वंनाय ⊭ श्रीचन्द्र**प्र**भ चन्द्रमा श्री पूष्पदन्तनाथ मगर १०. धी श्रीतलनाथ करपवृक्ष ११. धी श्रेयासनाथ गेडा भैसा १२. श्री वास्पूज्य १३ थी दिव्लनाय शुकर मेही १४. श्री अनन्तनाथ १५ थी धर्मनाथ वस्तदण्ड १६ श्री शान्तिनाथ हरिण १७ श्री कृत्युनाय वकरा १८. श्री अरहनाथ मकली १६ श्री मल्लिनाथ बलग २० श्रो मूनि सुवतनाय कछुआ नोलव'नल २१. श्री निमनाथ

२२ श्री नेमिनाय २३. श्री पाष्ट्रवैनाथ

शख सर्प सिंह

२४ थी महाबीर जनत में स्वाप्त हिंसह जनत तीर्यंकरों में से जिनके भी मन्त्र-यन्त्र का साधन करना हो, जनको मूर्ति की बैठक पर तदनुस्प बीध-चिद्व जवस्य होना चाहिए, तभी मूर्ति सामक होगी । किस मन्त्र को साधना में किस तीर्थंकर की मूर्ति को स्थापना सावस्थक है, यह प्रत्येक मन्त्र के शोर्थंक पर जिल्लाखित है।

मन्त्र-साधना के समय एक लकड़ी को चौकी पर स्वष्ण रेशमी बस्त्र बिछाकर, उसके ऊपर यन्त्र रखना चाहिए। प्रत्येक यन्त्र का स्वरूप मन्त्र के साथ ही दिया यथा है। यन्त्र को स्वर्ण, चांदी अथवा तीवे के पत्र पर खुदश लेना चाहिए। यन्त्र को स्वापित करने के बाद उसको प्राण-प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्राण-प्रतिष्ठा को विधि इस प्रकरण के अन्त् से दी गई है। प्रत्येक मन्त्र को प्राण-प्रतिष्ठा उसी विधि से करनी चाहिए।

प्राण-प्रतिष्ठित यन्त्र के ऊपर मन्त्र से सम्बन्धित तीर्पकर की मूर्ति स्थापित कर उसकी पुष्प-धूष-दोष आदि से अर्चना करें, तदुपरान्त निष्मित्त सद्या में मन्त्र का जा आरम्भ करें। प्रत्येक मन्त्र-जप के बाद एक-एक पुष्प मूर्ति के समीप रखते जाना चाहिए। पुष्प गुलाव, बेला, चमेलो आदि के मुगोधित तथा पवित्र होने चाहिए।

मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार उसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग-विधि आदि का प्रत्येक मन्त्र के साथ उल्लेख किया गया है।

# १. श्री ऋषभनाथ तीर्थकर

### अनाहत राजा वशीकरण मन्त्र-यन्त्र

निम्निसिखित मन्त्र श्री ऋषभनाथ तीर्थकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से राजदरबार में राजा अथवा राज्याधिकारियो का वशीकरण होता है।

मन्त्र—"ॐ णमो जिषाणं च, णमो ओहि जिषाणं च, णमो परमोहि जिणाणं। णमो सब्बोहि जिषाणं। ॐ णमो अणतोहि जिषाणं। ॐ वृद-मस्स मगवदो वृदम स्वामि, छत्त विवराणि अरिहंताणं विरद्वाणं महा विरद्याणं अणमिप्पदेधिककम्मियाणि जिम्मकेँग्नविस के अनाहत विद्यार्थं स्वाहा।"

साधन-विधि—सर्वप्रथम आगे प्रदर्शित चित्र (संख्या १) यन्त्र को भिसो स्वर्ण अथवा चाँदी के पत्र पर खदवा लें-। फिर एन नकडी की चौको पर रेशमी वस्त्र विछाकर उसके उत्तर मन्त्र को रखे तथा प्राण-प्रतिष्ठा करें। तदुषरान्त यन्त्र के उत्तर श्री फ्रथमनाथ तोषंकर को मृति स्वाषित कर, पचामृत अविषक से यनन-पुका कर, १००८ पुष्पो द्वारा पूर्वोक्त थी फ्रथमनाथ अनाहत मन्त्र का १००६ बी सरदा मंजर करें। प्रत्येक मन्त्र जप के साथ एक-एक पुष्प मृति के समीप रखते जायं। इस प्रकार तीन दिनो तक, निन्य प्रात कास १००६ की सस्था में पुष्प सहित मन्त्र जप करते रहें। इस प्रत्रिया से मन्त्र सिद्ध हो जाएगा। प्रत्येक यन्त्र वी प्राण-प्रतिष्ठा का मन्त्र नाये तिखा गया है, बही दक्ष ने।

प्रयोग-विधि—मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के सम्प्र, राजदरतार आदि में जाने से पूर्व १००० की सब्धा में मन्त्र का जप कर ले तो साध्य-व्यक्ति का वशीकरण होता है।



# २ श्री अजितनाथ तीर्थकर

#### अनाहत सर्ववशीकरण मन्त्र-यन्त्र

निस्तितिस्त सन्त्रे श्री अजितनाय तीर्थंदर का अनाहत सन्त्र है। इसके प्रयोग से राजदरबार में अधिकारीगण तथा अन्य सब लोगो पा वयोकरण होता है।

मन्द्र—"ॐ णमो भगवदो अजितस्स सिज्झि धम्मे भगवदो विज्ञाणं महाविज्ञाण । ॐ णमो जिणाण, ॐ णनो परमोहि जिणाणं, ॐ णमो सर्वोहि जिणाण भगवदो अरहतो अजितस्स सिज्झधम्मे भगवदो विज्ञार महाविज्ञार अजिते अपराजिते पाणिपादे महाबले अनाहत विद्यार्थ स्वाहा ।"

साधन-विधि—सर्वप्रथम अ। गे प्रदर्शित चिन् (सट्या २) वे यन्त्र को निसी स्वर्ण, चौदी अथवा तांवे के पत्र पर खुदवाले। फिर एक



लकड़ी की चीकी पर रेशमी वस्त्र विछाकर उसके उत्पर यन्त्र को रखें तथा प्राण-प्रतिष्ठा करें। तदुपरान्त यन्त्र के उत्पर थी अजितनाथ तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित कर, पञ्चामृत अभियंक से यन्त्र-पूजा कर, १००६ पूर्णों द्वारा पूर्वोम्त थी अजितनाथ बनाहत मन्त्र का १००६ की संख्या में जप करें। प्रत्येक मन्त्र-त्रण के साथ एक-एक पुष्प मूर्ति के समीप रखते जाये। इस प्रकार किसी भी शुभ दिन में प्रातः काल कैक्षल एक ही दिन १००६ की संख्या में जप करने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है। (यन्त्र की प्राण-प्रतिष्ठा विधि आजे दी गई है।)

प्रयोग-विधि—जावश्यकता के समय इस मन्त्र का १० म बार जप करके राजदरवार आदि में प्रवेश करने से साध्य-व्यक्ति का वशीकरण होता है।

## ३. श्री संभवनाय तीर्यंकर अनाहत कार्य-साधक मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र श्री संमवनाथ तीर्यंकर का बनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से वांछित कार्यं की सिद्धि होती है।

मन्य-"ॐ णमो भगववो अरहरो शंभवस्स अनाहत विज्जंई सिम्स धम्मे भगवदो महाविज्ञाण महाविज्ञा शंभवस्स शंभवे महा शंभवे शंभ वाणं स्वाहा।"

साधन-विधि—सर्वप्रयम आगे प्रदिश्ति चित्र (संख्या १) के यन्त्र को मिसी स्वण, चांदी अथवा ताँवे के पत्र पर खुदवालें। फिर एक लकड़ी की चौकों पर वेगी वस्त्र विद्यालय, उसके ऊपर यन्त्र को रखें तथा प्राण-प्रतिच्छा को विधि आगे दी गई है), तदुपरास्त यन्त्र के ऊपर श्री संगवनाथ तोर्यकर की सूर्ति स्थापित कर पञ्चामृत अपिषेक से यन्त्र-पूजा कर, १०६ पुष्पों द्वारा पूर्वोंकत श्री संगवनाथ असाहत मन्त्र का १०६ को सख्या में जप करें। प्रत्येक मन्त्र-चप के साथ एक-एक पुष्प सूर्ति के समीप रखते जायें। इस मन्त्र का जप पूर्णिया वचवा असाबास्था के दिन हो करना चाहिए। उनत विधि से केवल एक दिन १०६ को सख्या में जप करते से ही यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है।

प्रयोग-विधि--आवश्यकता के समय इस मन्त्र का १०८ बार पुण्पों सहित जप फरने से इन्छित-कार्य की सिद्धि होती है।



# ४. श्री अभिनन्दननाय तीर्यंकर

ठ. अः आभनन्दननाय तायकर ' अनाहत सर्वजन स्वाधीन मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र श्री अभिनन्दननाय तीर्थकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से सर्वजन स्वाधीन रहते हैं।

मन्त्र—"ॐ णमो भगवंदो अरहदो अभिणदणस्स सिज्झ धम्मे

भगवतो विकार महाविज्झर महाविज्झर अधिणन्वणे स्वाहा ।"

साधन-विधि-सर्वश्यम आपे प्रदक्षित विश्व (सन्धा ४) वे यन्य का किसी स्वर्ण, चौकी अथवा तिबे वे पत्र पर खुदबाले । किन एक लक्बी की चौकी पर रेशमी वस्त्र बिछाकर उस पर यन्त्र को रखे तथा प्राण-प्रतिष्ठा करें, तेदुपरान्त यन्त्र के उत्पर श्री अभिनन्दननाथ तीर्यंकर की मूर्ति स्यापित कर, पञ्चामृत्त अभिषेक से यन्त्र-पूजा कर, १०६ पुणो द्वारा पूर्वोच्त श्री अभिनन्दननाय अनाहत सन्य का १०६ की सख्या से जप करें। प्रत्येक मन्त्र-चप के साथ एक-एक पुष्प मूर्ति के समीप रखते जायें। मन्त्र का जप किसी भी गुभ दिन में प्रातकाल करना पाहिए। इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेगा।

प्रयोग-विधि-- आवश्यकता के समय इस मन्त्र का १०८ वार जप करके पानो को अभिमन्त्रित करें। उस अभिमन्त्रित जल द्वारा मुख-प्रक्षासन करने से सर्वजन स्वाधीन रहते हैं।



# श्री सुमितनाथ तीर्थंकर

अनाहत पुरुष-वशीकरण मन्त्र-यन्त्र

निम्नसिक्षित मन्त्र श्री सुमितनाथ तीर्थकर का अनाहत मन्त्र है। सम्बद्ध प्रयोग से प्रकानकालकाथ डोना है।

इसके प्रयोग से पुरुष-वशोकरण होता है। मन्त्र—"६5 णमो मगवदो अरहतो सुमतिहस सिज्जि-धम्मे भगवदो

विरुप्तर सुमति सामिणवानगे स्वाहा ।"

साधन-विधि—सर्वप्रथम जागे प्रदक्षित चित्र (सध्या४) के यन्त्र को किसो स्वर्ण, चौदो अथवा तांवे के पत्र पर सुदबालें। किर एक सकडी की चौको पर रेक्समे वस्त्र बिछाक्र, उस पर यन्त्र को रखकर प्राण-

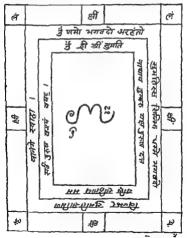

प्रतिष्ठा करें। तदुपरान्त यन्त्र के उत्पर श्री सुमतिनाथ तीर्यकर की मूर्ति

स्वापित कर, पब्नामृत अभिषेक से यन्त्र-पूजा कर १०८ पुणी द्वारा भूजींकः यो सुमितनाय नीर्थकर जनाहत मन्त्र का १०८ की संख्या में जप करें। प्रत्येक मन्त्र-अप के माय एक-एक पुण्य मूर्ति के समीप रखते जायं। मन्त्र का जप किसी भी शुभ दिन में प्रात काल त्रिकरण शुद्धिपूर्वक करना चाहिए। इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो वायेगा।

प्रयोग-विधि-आध्ययकता के समय इस मन्त्र का १०८ बार विकरण मुद्धिपूर्वक जप करने से साध्य-व्यक्ति वद्योभूत हो जाता है तथा इच्छित कार्य की सिद्धि होती है।

# ६. श्री पद्मप्रभ तीर्यंकर अनाहत लक्ष्मी-वर्ड क मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र थी पराप्रम तीर्थकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से घन-सम्पत्ति की वृद्धि होती है।

मन्त्र—"ॐ णलो भगवदो अरहदो पोमे अरहतस्स सिन्स-धान्ते भगवदो विकार महाविकार पोमे पोमे सहापोमे महापोमेरवरो स्वाहा।"

सायन-विधि—सर्वप्रथम आगे प्रदिश्वित चित्र (संख्या ६) के यन्त्र को किसी भी धातु के पत्र पर खुदबाले। फिर एक लकड़ी की चौकी पर रेशामी बस्त्र विछाकर, उस पर अन्त्र को रखकर प्राण-प्रतिच्छा करें। तसुनरान्त यन्त्र के ऊतर श्री परप्रभा तीर्यकर की मूर्ति स्थापित कर, पञ्चामृत-अभियंक से यन्त्र-पूजा कर, १०० पुणा द्वारा पूर्वोक्त श्री पप्रभाम तीर्यकर के अताहत अन्त्र का तीर्नो संख्या काल मे १०० बार (प्रत्येक संख्या काल मे १०० बार) जप करें। प्रत्येक मन्त्र-जप के साथ एक-एक पूज्य मूर्ति के समीप रखते जाँग। मन्त्र का जप किसी भी शुभ दिन में किया जा सकता है। इस विधि से मन्त्र सा स्वर्था।

प्रयोग-विधि--बावश्यकता के समय इस मन्त्र का १०८ बार तीनों संध्या-काल में जप करते रहने से धन-सम्पत्ति की वृद्धि होती है।



## ७. श्री सुपार्श्वनाय तीर्यंकर अनाहत पृश्चिक भय नाशक मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित पन्न थी सुपार्थनाथ तीर्थकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से वृश्चिक (बिच्छू) का भय दूर होता है।

मन्त्र--- "ॐ णमी भगवदी अरहदी सुपारिसस्स सिन्झ-धम्मे प्रगयदी विन्तर होते सुपासि सुमतिपासे स्वाहा !"

साधन-विधि—सर्वेप्रयम आगे प्रदर्शित चित्र (संख्या ७) के एन्द्र को किसी भी धातु के वत्र पर खुदवालें । फिर एक लकड़ी की चौकी पर रेग्नमी वस्त्र बिछाकर उस पर बन्त्र को रखकर प्राण-प्रतिष्ठा वरे। तहुपरान्त यन्त्र के ऊपर श्रो सुपार्श्वनाथ तीर्षकर की सूर्ति स्थापित कर, पञ्चामृत अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर, १०० पूष्पो द्वारा पूर्वोजन श्री सुपार्श्वनाथ तीर्षकर के अनाहत मन्त्र का किसी भी सुष दिन म प्रात काल १०८ वार जप करे। प्रत्येक मन्त्र-जब के साथ एक-एक पृष्ण सूर्ति के समीप रखते जाँग। इस विधि मे मन्त्र सिद्ध हो जायेगा।

प्रयोग-विधि-आवश्यकता के समय मन्त्र का १०८ वार जप करने से वृश्चिक (विच्छू) भय दूर हो जाता है तथा वृश्चिक-दश का विष उतर जाता है।



#### प्री चन्द्रप्रभ तीर्थकर

#### अनाहत स्त्री-पुरुष वशीकरण मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र श्री चन्द्रप्रभ तीर्थकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से अभिलिपित स्त्री-पुरुष वश में हो जाते हैं।

मन्त्र--- "ॐ णमो भगवबी अरहदी चन्दप्पहस्स सिन्झ-धम्मे भगवबी विष्टार महाविच्हार चढे चदप्पहस्सपूर्व स्वाहा ।"

साधन-विधि—सर्वप्रयम आगे प्रदर्शित चित्र (सख्या ८) के यन्त्र को स्वर्ण, चौदी अयका ताँवे के पत्र पर खुरवाले। फिर एक लक्को की चौको पर रेशमी वस्त्र विष्ठाकर, उस पर यन्त्र को रख कर प्राण-प्रतिब्छा करें। ततुपरान्त मन्त्र के ऊपर श्री चन्द्रप्रप्त तीर्यकर को मूर्ति स्वापित कर,



पञ्चामृत अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर, श्वेतवर्ण के १०८ पुरपी द्वारा पूर्वोक्त श्री चन्द्रश्रम तीर्थकर के अनाहत मन्त्र का, किसी भी शुभ दिन मे प्राप्तकाल १०८ बार जप करें। प्रत्येक मन्त्र-चप के साथ एक एक स्वेत पुष्प मूर्ति के समीप रखते चत्रे जायें। इस विधि से मन्त्र सिद्ध हों जाएगा।

प्रयोग-विधि-आवश्यकता के समय उनत बन्त द्वारा १००० वार अभिमन्त्रित जल से मुख प्रकालन कर जिस साध्य स्त्री-पुरुप के समझ पहुंचा जायेगा, वह वशीभूत हो जायेगा।

## की पुष्पदंतनाथ तीर्थकर

#### अनाहत अचिन्त्यफलदायक मन्त्र-यन्त्र

निम्नतिखित मन्त्र श्री पुष्पदंतनाय तीर्थंकर का अनाहत मन्य है। इसके प्रयोग से अचिन्त्यफल की प्राप्ति होती है।

मन्त्र-- "ॐ णमो भगवदो अरहदो पुष्पदंतस्स सिन्झ-धम्मे भगवदो

विजनर महाविजनर पुण्के पुष्केसरि सुरि स्वाहा।"
साधन-विश्वि—सवेत्रधम आगे प्रदक्षित चित्र (मंख्या ६) के यन्य
को स्वर्ण, चीदी अथवा तांव के पत्र पर खदवाले । फिर एक लकडी की



चोको पर रेशमी वस्त्र बिछाकर, उस पर यन्त्र को रखकर प्राण-प्रतिष्ठ। करे। तदुपरान्त यन्त्र के कपर भी पुष्पदतनाथ तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित कर, पञ्चामृत-अभिषेक से यन्त्र को पूजा कर, १०८ पुष्पो द्वारा पूर्वोक्त श्री पुष्पदतनाथ तीर्थंकर के अनाहत मन्त्र का, किसी श्रुभ दिन में प्रातःकाल १०८ वार जप करे। प्रत्येक मन्त्र-जप के साथ एक-एक पुष्प मूर्ति के समीप रखते चले जायें। इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेगा।

प्रयोग-विधि—आवश्यकता के समय उक्त मन्त्र द्वारा १०० बार अभिमन्त्रित-जल से मुख-प्रक्षालन करने पर अचिन्त्य फल की प्रास्ति होती है।

# श्री शीतलनाय तीर्थकर अनाहत सर्विपशाववृत्ति भयनाशक मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र श्री शीतलनाथ तीर्थकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से सब प्रकार की पिकाचवृत्ति का पय दूर होता है।

मन्त्र—"ॐ षमो भगवदो अरहदो शीतलस्स अनाहृत विष्ता विष्तारङ्ग सिण्त-धम्मे भगवदो महाविष्तार महाविष्ता शोयलस्स सियो सिसा अणुगति अणुमाणमो भगवदो नमो नमः स्वाहा।"

साधन-विधि—सर्वप्रथम आगे प्रदिश्यित चित्र (सख्या १०) के यनत्र को स्वर्ण, चित्री अथवा तिथे के पत्र पर खुदवालें। फिर एक सकड़ी की चौकी पर रेशामी वस्त्र विछाकर, उस पर यन्त्र को रखकर प्राण-प्रतिष्ठा करें। तहुपरात्त्व यन्त्र के अपर श्री शीतलनाथ तीर्थंकर की सूर्ति स्थापित कर, पत्र्चामुत-अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर, १०० पुण्पो द्वारा पूर्वोक्त श्री शोतलनाथ तीर्थंकर के अनास्त-मन्त्र का, किसी श्रुप्त दिन मे प्रात काल १०० वार जप करे। प्रतिक मन्त्र-चप के साथ एक-एक पुण्प सूर्ति के समीप रखते चले जायें। इस विधि से यन्त्र सिद्ध हो जायेगा।

प्रयोग-विधि—आवश्यकता के समय उस्त मन्त्र से १००० बार अभिमन्त्रित जल द्वारा मुख प्रकालन करने से सब प्रकार की पिशाच-वृत्ति का भय नष्ट होता है।



## ११. श्री श्रेयांसनाय तीर्थकर अनाहत चतुरुद-रक्षण मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र श्री श्रेयासनाथ तीर्थकर का अनाहत पन्त्र है। इसके प्रयोग से सब प्रकार के चतुष्पदो (चौपायो) की रक्षा होती है।

मन्त्र--- "ॐ णमी भगवदी अरहदी श्रेयास सिज्झि-धन्मे भगवदी विज्ञार महाविज्ञार श्रेयास कर भयंकर स्वाहा ।"

साधन-विधि—सर्वप्रथम आगे प्रदक्षित चित्र (सख्या ११) के यन्त्र को स्वर्ण, चाँदी अथवा तांवे के पत्र पर खुदवालें। फिर किसी शुभे दिन में प्रात काल एक लक्डों की चौकी पर रेशामी वस्त्र विछापर, उस पर यन्त्र को स्वरूप एक प्रतासनाथ को स्वरूप प्रात्म-प्रतिष्ठा करें। तदुषरान्त यन्त्र के कपर श्री प्रयासनाथ तीर्षकर की मूर्ति स्थापित कर, पत्न्यापृत-अभिषेक से यन्त्र की पूजा वर, १०८ पुष्पो द्वारा पूर्वोच्च श्री श्रेयासनाथ तीर्थकर के अनाहत मन्त्र पर

१०८ वार जप करे। प्रत्येक मन्त्र-जप के साथ एक-एक पुष्प मूर्जि के समीप रखते चले जाये। इस विधि से यन्त्र सिद्ध हो जायेगा।

प्रयोग-विधि-आवश्यकता के समय उक्त मनत्र का १०८ बार जप

करने से चत्र्यदो (चीपाये जानवरो) की रक्षा होती है।



### **१२. श्री वासुपूज्यनाथ तीर्थंकर** अनाहत सर्वकार्य सिद्धि मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र थो वासुपूर्वनाथ तीर्थकरका अनाहत मन्त्र है । इसके प्रयोग से सब कार्य सिद्ध होते है ।

सन्त्र—" ॐ णमो भगववो अरहवो वासुपूज्य सिज्झ धम्मे भगवदो विज्ञार महाविज्ञार पुज्जे महापुज्जे पुज्जायै स्वाहा ।"

साधन-विधि—सर्वप्रयम आगे प्रदक्षित चित्र (सख्या १२) के यन्त्र को स्वर्ण, चाँदी अथवा तांवे के पत्र पर खुदवाचे । फिर किसी शुभ दिन मे

प्रातःकाल एक लकड़ी की चौकी पर रेशमी वस्त्र विद्याकर, उस पर यन्त्र को रखकर प्राण-प्रतिष्ठा करें।:तद्वरान्त यन्त्र के ऊरर थी वासुगुज्यनाय तीर्थकर की मूर्ति स्थापित कर, पञ्चामृत-अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर, १०= पृष्पो द्वारा पूर्वोक्त थी वास्पुज्यनाथ तीर्थकर के अशहत मन्त्र का १० चार जब करें। प्रत्येक मन्त्र-जब के साथ एक-एक पूर्ण मृति समीन रखने चने जीन। इस निश्चित से मेन्द्रे सिख हो जानेगा। हिंदी प्राचना होत्रास्त्री है है है जो है है जानेगा। किल्लान

प्रयोग-विधि-आवर्ष्यकता के समय इस मन्त्र का में ही सब कहवं सिद्ध होते है ।



# १३. श्री विमलनाथ तीर्थंकर अनाहत तुष्टि-पुष्टि दायक मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त श्रो निमलनाथ तीर्यकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से सब प्रकार की पुष्टि-तुष्टि प्राप्त होता है।

मन्त्र—"ॐ णमो मगवदो जरहदो विमलस्स सिव्स-धम्मे भगवदो विकार महाविकार असले विमले कमसे निम्मले स्वाहा।"

साधन-विधि—सर्वप्रथम आग प्रदर्शित चित्र (मरमा १३) के नन्त्र को स्वर्ण, चार्टा अथवा तांबे के पत्र पर खुदवाले । फिर, किसी शुभ दिन में प्रातकास एक लक्डी की चौकी पर रेजभी बस्त्र विछाकर, उस पर सन्त्र



नी रखब र प्राण प्रसिष्ठा वर । तदुपरान्त बन्ध के अपर श्री विमलनाथ तीर्थकर वो मृति स्थापित वर, पञ्चामृत-अमिवेव से यन्त्र वो पूजा कर,

१० मुप्पों द्वारा पूर्वोक्त थी विमलनाय तीर्थकर के अनाहत मन्द्रकी. १० स्वार जप करें। प्रत्येक मन्द्र-जप के साथ एक-एक पुष्प मूर्ति के समीप रखते चले जांग। इस विधि से मन्द्र सिद्ध हो जायेगा।

प्रयोग-विधि--आवश्यकता के नमय इस मन्त्र का १०८ बार जप करने से तुष्टि और पुष्टि प्राप्त होती है।

# १४. श्री अनन्तनाथ तीर्थकर अनाहत सर्व सौस्यदायक मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र था अनन्तनाय तीर्यकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से सब प्रकार के इन्द्रियजनित मुख प्राप्त होते हैं तथा परस्परा से मोक्ष भी मिलती है।

मन्त्र—''85 णमो भगवदो अरहदो अर्णत सिज्य-धम्मे प्रगयदो विज्यार महाविज्यार अर्णते अर्णतणाणे अर्णत केवल पणे अर्णत केवल दंसणे अणु पुज्जवासणे अर्णतागम कैवलियै स्वाहा 1<sup>97</sup>

सायन-विधि—सर्वप्रथम आगे प्रदक्षित चित्र (संख्या १४) के बन्य को स्वर्ण, चौदी अथवा ताँवि के पत्र पर खुदवाले। फिर, किसी शुम दिन में प्रातःकाल एक नकड़ी की चौकी पर रेखमी धस्त्र विछाकर, उस पर यन्त्र को रेखकर प्राण-प्रतिब्दा करें। तदुपरान्त यन्त्र के ऊपर भी अनन्त-नाय तार्चनः की मूर्ति स्वापित कर, पञ्चामृत-अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर प्रदेतवर्ण के १०६ दुप्यो हारा पूर्वोक्त ध्री अनन्तनाथ तीर्थकर के अनाहत मन्त्र का १०६ वार अप करें। प्रत्येक मन्त्र-चप के साथ एक-एक पुण्य मूर्ति के समीप रखते चले जाँग। इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेगा।

प्रयोग-विधि—आवश्यकता के समय इस मन्त्र का जब करने से सब प्रकार के इन्द्रियजनित सुख प्राप्त होते हैं तथा प्रतिदिन जप करते रहने से मोक्ष भी मिलता है।



अयगा कथे हे पर पर स्वयाने । फिर. ि

ापुर श्रीविद्यासनाथ**ेनीर्थकर**ा

अनाहतं सर्ववंशीकरणं मन्त्र-यन्त्र

ानिम्निविधित मन्त्र श्री धर्मनाथ तीर्थकरात्वा अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से सब लोगो का व्याहित होता है। १० २००१ एक राज

मन्त्र-पं १६६ जिमी एर्स्सचिटी अरहदी व्यक्तरस सिन्द्र-धिमी चार्येची विकार महाविकार , समी अवस्था धम्माई झा मुहत्ते असी-धामी अंगी सं-मेर्सु अपिट देम्मे स्वाहा विकास कि कि कि कार प्रमुख्या प्राचीना

साधन-विधि—मर्वप्रथम आगे प्रदक्षित चित्र (संर्ट्यो र्र्थ) के यन्त्र को स्वर्ण, चौदी अथवा ताँवे के पत्र पर खुदवालें। फिर, किसी श्रुभ दिन मे प्रात काल एक लक्ष्वों की चौकी पूर रेणुमी बहुत विछाकर, उस पर पन्न को रखकर प्राण प्रतिष्ठा कार र वहुपराका युन्न के अगर थी धमनाथ तीर्यकर की मूर्ति रशापित कर, पञ्चामृत अभिषक से यन्न की पूजा कर १० प्रति पुष्पा द्वारा पूर्वोक्त श्री धर्मनाथ तीर्यकर के अनाहत अन्य का १० प्रवास जप कर। प्रत्येक मन्त्र-जंप के साथ एक एक पूर्ण प्रात् के सिमीप रखते चले जाँग। इस विधि से मन्त्र सिंख हो जीर्यभा। निर्माण रखते

प्रयोग-विधि -आवश्यकर्ना वे समय इस मृत्य होए १०० वाः अभिमत्त्रित तास्त्रूल (पान) जिल्ल व्यक्ति को खिला दिया जायेगा, वह वशीभूत हो जायेगा ।



## १६. श्री शान्तिनाथ तीर्थकर अनाहत सर्वशान्तिकरण मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र श्री शान्तिनाथ तीर्थंकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से सब उपद्रव शान्त होते है। मन्त्र—"ॐ षामो भगवदो अरहदो शान्तिस्स सिटस-धम्मे भगवदो

विज्ञा महाविज्ञा शान्तिहकम्पमे स्वाहा ।"

साधन-विधि—सर्वत्रथम आगे प्रदक्षित चित्र (सध्या १६) के सन्त्र की स्वर्ण, चौदी अथवा ताबे के पत्र पर खुटवाले । फिर, किसी गुप्त दिन में प्रातकाल एक लक्ष्डी की चौकी पर रेशमी बस्त्र विछाकर, उस पर सन्त्र



को रखकर प्राण-प्रतिष्ठा करें। तदुपरान्त यन्त्र के ऊपर श्री शान्तिनाथ तीर्यकर की मूर्ति स्थापित कर, पञ्चामृत-अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर, १०८ पुष्पो द्वारा पूर्वोक्त श्री शान्तिनाथ तीर्थकर के अनाहत मन्त्र का १०८ बार जप करें। प्रत्येक मन्त्र-जप के साथ एक-एक दुष्प सूर्ति के समीप रखते चले जाँय। इस विधि मे मन्त्र सिद्ध हो जावेगा।

प्रयोग-विधि-आवश्यकता के समय इस मन्त्र का १०८ बार जप

करने से सब प्रकार के उपद्रव जान्त होते है।

# १७. श्री कुन्युनाय तीर्यकर

# अनाहत मत्कुणादि उपद्रवनाशक मन्त्र-यन्त्र

निम्नसिखित मन्त्र भी कुन्युनाथ तीर्यकर का बनाहन मन्त्र है। इसके प्रयोग में सब प्रकार के वृश्चिक, मिलका, मत्कुण (अच्छर) आदि के उपद्रव नष्ट हो जाने हैं।

मन्त्र-"ॐ शमी भगवदी अरहदी कुन्युस्त सिज्झ-धम्मै भगवदी

विज्ञार महाविज्ञार कुन्यु कुन्यु के कुन्युरे स्वाहा ।"

साधन-विधि--सर्वप्रथम आगे प्रदक्षित चित्र (संख्या १७) के यन्त्र

|     | निनमस्यसपत्रमम् वाच प्रदाशतः चित्र (सच्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 10, |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| लं  | ¢₽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | শৌ    |
| (Få | कुन्स कुनाकम मन्द्रिय अन्याद्र । अन्याद्र किन्द्रिय कुनाकम मन्द्रिय कुनाकम मन्द्रिय कुनाकम मन्द्रिय । अन्याद्र भर्मिय अन्याद्र । अन्याद्र भर्मिय अन्याद्र । अन्याद्र | est.  |
| H   | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 'n    |

की स्वर्ध, चीटी अववा तारि के पत्र पर पुराना। फिर विसी ग्रुभ दिन में प्रात काल एवं लक्की की चीनी तर रेशकी सस्त्र विद्याकर, उस पर यन्त्र की रखार प्राण-प्रतिच्छा करें। तदुरतान्त यन्त्र के उत्तर भी दुन्युनाथ तीर्यंकर वी मूर्ति स्थापित कर, पञ्चामुल-अधिषक से यन्त्र की पूजा कर, १०६ पुष्पों द्वारा पूर्वांक्त भी कुन्युनाथ तीर्यंकर के अनाहत मन्त्र का १०६ बार जब करें। प्रत्येक मनत्र जब वे साथ एक एक पुष्प भूति के समीप ग्यते चले जीय। इस निधि से सात्र सिद्ध हो जायेगा।

प्रयोग-विधि—आवश्यक्ता क समय इस मन्त्र का १० म बाग जप परने से बिच्छू, मुगुमक्खो, मच्छर, खटमल, डांस आदि जीवो के उपद्रव मच्ट हो जाते हैं।

# १८. श्री अरहनाय तीर्थकर

जन।हत चल-विजयप्रद मन्त्र-यन्त्र

निन्निचित मन्त्र श्री अरहनाथ तीर्थकर की अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग में बूत-श्रेडा (जुए) में जीत होती है।

मन्त्र-"ॐ णमो-भगवदो अरहदो अरहस्स सिज्य-धन्मे भगवदो विज्ञर महाविज्ञर अरणे अप जिग्नहित स्वाहा ।"

साधन-विधि—सर्वप्रयम आगे प्रवाहात चित्र (सक्या १६) के बन्त्र पो स्वणे, चादी अथवा तावे के पत्र पर खुदवातों । फिर किसी शुभ दिन में प्रात काल एक लक्ष्वों की गीरी पर रेक्षमी क्षत्र विध्वकर, उस पर बन्त्र को रखकर प्राण-प्रतिक्ष्य वर । तुष्पान सन्त्र के ऊपर थी अरहनाथ तीर्पकर में भूति स्थापित कर, पञ्चामुत अभिषेक से बन्त्र की पूजा कर, १००० पुणा द्वारा पूर्वों त्र त्यों अरहनाथ तीर्पकर के अनाहत संन्त्र का १०० बार जप परें। प्रत्येक मन्त्र करें के साथ एक एवं पूण भूति के साथीय रखते चने जीय । इन विधि से मन्त्र सिद्ध हो आयेगा ।

प्रयोग-विधि-जावश्यकता के समय इस मन्त्र का १०० बार जप करन से यूत कीडा (जुए) आदि में जीत होती है।



१६. श्री मल्लिनाय तीर्यंकर अनाहत चिन्तित कार्यसिद्धित्रद मन्त्र-यन्त्र

निम्नसिधित मन्त्र थी महिनगाम सीर्थमत्त्र वा अनाहत मन्त्र है। इसमें प्रयोग से निनित्त वार्थ नी सिद्धि होती है।

मात्र--' ॐ पमो मगवदो अरहदो मिलस सिन्स धम्मे भगवदो विरुप्तर महाविज्ञार मिलन मिलन अरिपायस्य मिलन स्वाहा ।"

सायत विधि --सर्वप्रधम आगे प्रदिश्ति चित्र (सन्तर्था १६) वे यन्त्र मो स्वर्ण, घोदो अगवत तथि वे गन्न पर युद्धान । पिन, विसी सुम दिन मे प्राप्तन्त्र एक सन्द्रों को चोको पर देगमी वस्त्र बिटानर, उस पर यन्त्र को न्यर्गर प्राण्य प्रतिष्ठा करें। उदुष्यान यन्त्र वे क्रयर स्था मिलनामा तीयरर को मृति स्थापित कर, पञ्चामृत अभिषेक संयन्त्र की पूजा कर, १०६ पुष्पो द्वारा पूर्वोक्त श्री मस्तिनाथ तोर्थकर के अनाहत मन्त्र का १०६ बार जप करे। प्रत्येक मन्त्र-चप के साथ एक-एक पुष्प मूर्ति के समीप रखते चने जौव। इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेगा।

प्रयोग-विधि—आवश्यकता के समय इस मन्त्र का १०८ बार जप हरने से चिन्तित कार्य की सिद्धि होती है।



# २०. श्री मुनिसुत्रतनाथ तीर्यंकर अनाहत वशीकरण मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र थी मुनिसुब्रतनाथ तीर्पंकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से द्विपद तथा चतुप्पद नशीभूत होते हैं।

मन्त्र-"ॐ शमी भगवदो अरहवो सुनिसुववस्स सिन्झ-धम्मे भगवदो विग्रहर महाविज्ञर सुम्बिदेतहवहे स्वाहा ।" सायन-विधि—सर्वश्रयम आगे प्रदक्षित चित्र (सस्या २०) के यनत्र को स्वर्ण, चौदो अयवा ताँचे के पत्र पर खुदवाले । फिर किसी शुभ दिन में प्रांत काल एक सकड़ों को चौकों पर रेशभी वन्न बिछाकर, उस पर मन्त्र को एकतर प्राण-प्रतिस्ठा करें । तदुप्नान्त यन्त्र के छपर श्री मुनिसुवतनाय तीर्यकर को मूर्ति स्थापित कर, पन्चामृत-अधियक से यन्त्र को पूजा कर, १०८ पुण्पो द्वारा पूजोंकत औ मुनिसुवतनाय तीर्थकर के अनहित मनत्र का १९०८ वार जप करें। प्रत्येक मन्त्र-जप के ताथ एक-एक पुष्प मूर्ति के समीप रखते चले जाय । इस विधि से मन्त्र निद्ध हो जायेगा।

प्रयोग-विधि-आवश्यकता के समय इस भन्त्र का स्मरण करने मात्र से ही द्विरद (मनुष्य) तथा चतुष्णद (पशू) अशीभूत हो जाते हैं।



# २१ श्री निमनाय तीर्यंकर

अनाहत मर्बवशीकरण मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र था नामनाथ तायकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से सब लोग वृक्षीभूत हो जात हैं।

मन्त्र-"ॐ णघो चलववो अरत्दो णिनस्स सिन्झ धम्मे भगवदो विज्ञार गहाविज्ञार णीम चीम स्वाहा।"

साधन विधि—संवप्नयम आग प्रवीशत चित्र (संख्या २१) ने पन्न को स्वण चौदी अथवा तांवे ने २२ पर रादयार्गे। फिर, किसी शुभ दिन म प्रात काल एक खक्का को चौकी पर रशमी यस्त्र विश्वावर, उस पर यस्त्र



को रखकर, प्राण-प्रतिष्ठा करे। -तदुवगन्त-सन्त्र के ऊपर-श्रो-निमन्य तीर्थकर को मूर्ति स्थापित कर, पञ्चामूत-अभिषेक से सन्त्र को पूजा कर, १० = पुष्पो हारा पूर्वाक्त थीं निम्नाय तीर्थकर के अनाहत मन्त्र का १० = बार जग करे। प्रत्येक मन्त्र-जय के साथ एक-एक पुष्प पूर्ति के समीप रखते चले जाय॥ इस विधि ने मन्त्र मिद्र हो जायेगा। प्रत्येक सन्त्र-जय के साथ एक-एक पुष्प पूर्ति के समीप रखते चले जाय॥ इस विधि ने मन्त्र मिद्र हो जायेगा। प्रत्येक सन्त्र-जय के समीप रखते चले जाय॥ इस विधि ने मन्त्र हारा अभिमन्त्रित पुष्प अथवा वाम्बूल जिस व्यक्ति को है दिया जायेगा। यह सर्वत्र वश्च मे वर्ता रहेगा। प्रत्येक प्रत्येक सन्त्र-जयोग से वर्ज सन्त्र-जयोग सोवर्ज सन्त्र-जयोग से वर्ज सन्त्र-जयोग सोवर्ज सन्त्र-जयोग से वर्ज सन्त्र-जयोग सन्त्र-जयोग से वर्ज सन्त्र-जयोग से वर्ज सन्त्र-जयोग सन्त्र-जयोग सन्त्र-जयोग से वर्ज सन्त्र-जयोग से वर्ज सन्त्र-जयोग सन्ति सन्त्र-जयोग सन्ति सन्त्र-जयोग सन्ति सन

मन्त्र- 'ॐ णमो भगवदी अरहदो जरिष्ट णेमिस्स तिन्त्र-धन्मे भगवदो विषक्षर महाविष्क्षर तम्मति महारति 'अरित दिदस्ति महिति स्वाहा।''।



# २३. श्री पार्श्वनाय तीर्यंकर

अनाहत आरोग्यता दायक मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र श्री पाश्वैनाथ तीर्थकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से नारोग्य लाभ होता है।

मन्त्र—"ॐ णमो भगवदो अरहदो उरगकुल जासु पासु सिन्द्रनधन्मे भगवदो विज्ञार बुग्गं महाबुग्गं से पास संमास सनिगितोदि स्वाहा ।"

साधन-विधि-सर्वप्रथम आने प्रदिश्चित चित्र (संस्था २३) के यन्त्र को स्वर्ग, बांदी क्याया ताँने के पत्र पर जूदवार्ले। फिर, किसी ग्रुम दिन में प्रात काल एक सकड़ी की चौकी पर रेणामी बसन बिछाकर, उस पर मन्त्र को स्वकर, प्राण-विच्छा करें। ततुपरान्त यन्त्र के उसर को पास्व-नाय तीर्पकर की मूर्ति स्थापित कर, पञ्चामृत-अभिषेक से यन्त्र को पूजा कर, १०८ पुष्पो द्वारा पूर्वोक्त श्री पाक्षेत्राध तीर्धकर के अनाहत मन्त्र का १०८ बार जप करें । प्रत्येक मन्त्र के जप के साथ एक-एक पूष्प मूर्ति के समीप रखते चंले जीय । इस विधि से मन्त्र सिंढ हो आयेगा ।

प्रयोग-विधि---आवश्यकता ने समय इस मन्त्र द्वारा पुष्प अथन। ताम्बून अभियन्त्रित कर, किसी रोगी व्यक्ति को देने से उमे आरोग्यता

प्राप्त होती है।



# २४. श्री महावीर तीर्थंकर मनाहत पुद्ध विजयप्रद यन्त्र-मन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र थी महावीर तीर्यकरका अनाहत मन्त्र है।

इसके प्रयोग से युद्ध में विजय प्राप्त होती है।

भ्रत्य--- "ॐ णमो भगववो अरहरो सहति महावोर बद्दवमाण बुद्धस्स अणाहत विज्ञाइ सिज्य धम्मै भगववो महाविज्ञ महाविज्ञ थीर महावीर त्रिरसणमविज्ञोर जयतां अपराजिते स्वाहा ।" साधन-विधि—सर्वप्रथम जागे प्रदालत चित्र (सन्या २४) के प्रन्त्र को स्वणं, चाँदी अथवा तिवे के पत्र पर खुदवातें। फिर, किसी गृश दिन में प्रात काल एक सनहीं की चौकी पर रेजमी वस्त्र विछांकर, उस पर पत्र को रखकर, प्राण-प्रतिच्छा करें। तदुवरान्त यन्त्र के क्रमर, श्री-मृहावीर तीर्यंकर की मृति स्थापित कर, पट-चामृत-अभिषेत्र से यन्त्र की पूजा कर, १०० पुण्यो द्वारा पूजींकत श्री महावीर तीर्यंकर के अनाहत पत्र मान या १०० सार जप करें। प्रत्येक मनत्र के जप के साथ एक-एक पुण्य मृति के समीप रखते चले जीय। इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो बायेगा।

प्रयोग-विधि-आयश्यकता के समय इस मन्त्र को जपने से युद्ध पूरिम में युद्ध करने को आया हुआ शत्रु साधक के अधीन हो जाता है तथा शत्रु-मेना पर विजय प्राप्त होती है।



## यन्त्र प्राण-प्रतिष्ठा मन्त्र

पीछे जिन चौबीस बन्त्रों का वर्णन किया गया है, उनकी प्राण-प्रतिष्ठा का मन्द्र निम्नानुसार है—

रान्त्र—"ॐ कों हों असि जाउसा थ र ल य श व स ह अमुख्य प्राण इह प्राण अमुख्य जीया इहस्थिता अमुख्य थन्त्र, मन्त्र, तन्त्रस्य सर्वेन्द्रियाणि काय दाइ नन् चक्षु श्रीत्र प्राण प्राणं देवदत्तस्य इहैवायन्तु अहं अन्न सुखं चिरंतिष्ठंतु स्वाहा।"

आवश्यक टिप्पणी—(१) उनत सन्त्र मे जहाँ-जहाँ 'अमुष्य' शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ-वहाँ जिन तीर्यकर का यन्त्र हो, उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए और जहाँ दिवदत्तस्य' अब्द आया है, वहाँ साधक को आवश्यकतानुमार अपने अयना साध्य-व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए।

(२) यह प्राण-प्रतिष्ठा मन्त्र पूर्वोक्त २४ तीर्यकरो के यन्त्रो की प्राण-प्रतिष्ठा के रिए तो है ही, आगे विध्यत कायार्जुन यन्त्र की प्राण-प्रतिष्ठा भी इसी भन्त्र के द्वारा की जाती है।

तोथँकर बिम्ब (मूर्ति) के नीचे स्थापना करने का मन्त्र

>४ तीर्थकरो की मूर्ति को स्थापित करते समय निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए—

"ॐ णहो समबदो अरिठ्ठणैमिस्त अरिठ्ठणै संघेग बंधपामि रका-सोगं सूत्राणं सैयराणं डाइणीण चौराण साइणीणं महोरपाणं जेवकेषि हुट्ठा संभवंति तीत सब्बेमि मणो सुह गईविद्धि वसण वंसामि सणु सणु महासणु महासणु ज. ज: ज: ठ: ठ: ठ: वयद् से से हूं फट् स्वाहा।"

# नागार्जुन यन्त्र-विधान

नागार्जुन यन्त्र के चार स्वरूप आमे दिवे गये हैं। इनमे से जिस स्वरूप को भी चाहे, उसे सोना, चांदी अथवा क्षत्रि के पत्र पर खुदवानें। फिर किसी मुभ दिन प्रातःकान एक नकडों को चौकी पर रेशामी वस्त्र विष्ठाकर, उसके उभर यन्त्र को रक्खे तथा पूर्वोक्त विधि संयन्त्र की प्राप-प्रतिस्ठा करें। तदुपरान्त्र यन्त्र के उपप पार्श्वनाय प्रभुकां मूर्ति स्थापित करके पहले प्वापृत से अभियंक करें, फिर अष्ट देश्यों से नीचे निखे अनुसार पूजा-अर्थना करें।

टिप्पणी—उक्त मन्त्र में जहाँ 'देवदत्त' भृब्द आया है, वहाँ साधक को अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए।

इसके उपरान्त कमशः निम्नतिखित मन्त्रो का उज्जारण करते हुए पुजा द्रव्य समर्पित करने चाहिए।

### गन्ध का मन्त्र

"चन्द्रप्रश्न शोम्रागुणयुक्त्ये । चंदन के चन्द्रन श्विभिन्ने । यो नागार्जुन यंत्रं पजते कि कुर्वते हि तस्य बचनागाः ।"

क्र हो ही हूं ही हः। गंधं निमर्पयानि।

यह कहते हुए 'गरा' समर्पित करे।

#### अक्षत का भन्त्र

"अक्षत पुंजी जिनवर पद पंकजा सुक्री पुंजीरिय विरंजी यजते। यो नागार्जुन यत्र यजते कि कुवेते हि तस्य वचनायाः।" ( 보인 )

ॐ हा हीं हूं हीं हः। अक्षतान् समर्पयामि।

यह कहते हुए 'अक्षत (चावन) समर्पित करे।

पूष्प का मन्त्र

"पुष्पै कित कुल कित सद्यः। भव्यै चंपक जातिकैः। यो नागार्जुन यंत्रं यजते कि कुवेते हि तस्य वचनायाः।"

> थ्र हां हीं हुं हीं हुः। युष्य समर्पयामि।

यह कहते हुए 'गुन्य' समर्पित करे ।

ৰত জামগর

"हर्य्ये हर्ष करें रसनाना। नानाविध प्रिय मोदकादीना। यो नागार्जुन यंत्रं यजते किं कुर्वते हि तस्य बचनागाः।"

> ॐ हां हीं हूं हीं हः।। चरुसमर्पयामि।

यह कहते हुए चरु (अनेक प्रकार के मिप्टाक्ष) समर्पित करे।

दीप का मन्त्र

"दीपेदिप्रकरैबेरेबुद्धै । दीह कमैशि माकवि खंडे । यो नागार्जुन यंश्रं यजते कि कुबैते हि तस्य वदनागाः ।"

> ॐ हां हीं हुं हीं हः। दीपं प्रदर्शयामि।

यह "एने हुए 'दीनक' प्रदर्शित करें।

धूप का मन्त्र

"धोर्पर्धोषजकंदलैश्च ब्राण ब्रीणनकं परमार्ग्ये । यो नामार्जुन यंत्र यजते कि कुवेते हि तस्य वचनामाः ।

> ॐ हां हीं हुं हीं हः। धूपं बाझावामि।

यह कहते हुए 'धूप' दे।

#### फल का मन्त्र

"चोचक मोचक चौतक पु गै । रामलकार्धमाँध फलॅश्च । यो नागार्जुन यंत्र पजते कि क्वंते हि तस्य वचनागा ।"

> ॐ हा ही हूं ही हा। इन समर्पयामि।

यह रहत हुए 'फत' ममपित कर।

अध्यं का मन्त्र

"अम्बुश्चन्दन शालिज पुष्पैहंग्येः होपक छूप फलाखे । यो नागार्जुन यत्रं यत्रते कि कुवंते हि तस्य बचनागरः र"

ॐ हा हीं ह्यूं हीं ह

गह कहते हए 'अध्ये' समिपन करें।

जनत विश्विस अण्ट हरू समर्पित करने निम्नलिखित मन्त्रका छच्चारण करे। इस मन्त्र के अन्तिम शक्क में जहां 'देवरत' शब्द आया है। वहां साध्य-व्यक्ति वे नाम ११ उच्चारण करना चाडिए

"हुट्ट्याला करामृतये पतिरनिश्च त न ने कि करोति । योदा यत्रमेनं प्रवर गुणश्चत वुजयेन परिद्धिः।। गानिच्याध प्रदोक्षा प्रहृहत सकलानि क्षणान् गक्षपन्ति । श्री मत्जेनागमेन प्रकट मति प्रोजतमेव विद च ॥ ॐ हा हों हि, हो ह असि आउसाय स्वाहा प ज्योशों निवस अमुकरम देवदसस्य प्रहोच्चाटन कुरु कुरु क्षेम स्वाहा।"

उसने पण्यान पार्थनाथ स्तोत आदि पानर पाण्यनाथ पूजा की जगमाना पढनो चाहिए। तदुपरान्त विसर्जन नरा धरणन्द्र पद्मावता की पीडवावसार विक्ति को गरने ने गह कन्त्र मिल्लोता है।

|          |   |        | (    | ĭ   | ar.      | } |          |      |       |   |                              |
|----------|---|--------|------|-----|----------|---|----------|------|-------|---|------------------------------|
| Į3       | 4 | ₽      | ť    | }   | Щ        |   | #        | 棉    | رعبر  | 1 |                              |
| Ţ        |   | 5      | Th   | ລ   | स्ता     |   | 150      | 40   | it is |   |                              |
| 13 35 61 |   | U<br>S | k    | ř   | 3°<br>Y  |   | 20       | 16   | 朝     |   | ٠<br>ج                       |
| 401      | , | δü     | 1.7  | ,   | 30       |   | 80       | Ġ    | File  |   | सख्या                        |
| 5        | c | 1      | 75.7 | 5   | М        |   | स्य      | 164  | tig.  |   | (नागार्जुन यन्त्र, सख्या २)  |
| かって      |   | 88     | Œ    |     | 88       | , | 76       | तंद  | 40    |   | गमर्जु                       |
| 4        |   | 60     | 7,0  | 5   | 5 %      |   | 25       | lici | 42    |   | *                            |
| 341      |   | N.     | *    | 9   | H.       |   | \$       | 37   | dig.  |   |                              |
| eff.     |   | क्षीं. | ę    | А   | र्ध      |   | ęЯ       | eff  | رعلته |   |                              |
| ſÆ       |   | ھ      | .    | - 4 | \$       |   | Æ        | Œ.   | Æ     | ñ |                              |
| 4        |   | 1      |      | b   |          |   | 75       | Ø    | 15    |   |                              |
| زواد     | ) | 0      | 0 tc |     | T.       | 0 |          | 7    | 16    |   | AT 2)                        |
| 63       |   | a      |      | L.  | <b>y</b> |   | 131      | H    | 43    |   | त्र, संख                     |
| E        |   | (yı    |      | देव |          |   | <b>~</b> | B    | F     |   | (नागार्जुन यन्त्र, संख्या १) |
| խ        |   | 20     | 1    | 1   | 'n       | ſ | h        | N    | Þ     |   | (नामा                        |

3

įή

F B

k D

33 5

Ø

83. Ė tot

eff:1 5

CAN.

بال

\* b

3 44

> h ь

居 bo F

4 h

þ

ю

9 ŕ

37 hō

efi

Æ THE

واز F 27

> ь 7

| eid | 也          | 肿    | ستظ  | ्र<br>इस् | Ŀ    | ¥5   |
|-----|------------|------|------|-----------|------|------|
| 377 | 30         | 88   | स्रा | LE        | 36   | 确    |
| 4   | 20         | RA   | 3    | 22        | 28   | 4    |
| W   | 34         | सि   | 317  | ਹ         | सा   | जर   |
| эт  | 32         | 88   | सि   | 20        | 38   | ₹er! |
| *   | २८         | 28   | आ    | 80        | Ę    | th.  |
| 37  | <b>J</b> . | ज़ें | 艾    | मी        | म्रं | जर   |
|     |            |      |      |           |      | 70   |

# (नागार्जुन यन्त्र, संख्या ३)

| £        | 34   | <u>4</u> | 瑡   | À   | 괊  | 割   |
|----------|------|----------|-----|-----|----|-----|
| કા       | 30   | 28       | .3. | ٤ح  | 3£ | iR  |
| ۵        | 80   | 88       | \$  | 22  | នន | A   |
| EN.      | انون | तेक      | 4   | 74  | 40 | ET. |
| 4        |      |          |     | 20  |    |     |
| અ        | 2ξ   | 25       | ξi  | 80  | E  | 33  |
| <i>#</i> | 371  | 37       | eri | 37; | अं | Æ   |

(नायार्जन यन्त्र, सख्या ४)

22

## नवग्रह यन्त्र चिन्तामणि

आगे दो प्रकार के नवग्रह यन्त्र दिये जा रहे हैं। इनमें से किसी यन्त्र को भोजपत्र के ऊपर सुगन्धित इत्यों से विषकर, उसे भगवान पार्श्वनाय की मूर्ति के सामने रखकर पूजन तथा आराधना करें। तदुपरान्त यन्त्र को कच्छ अथया मुजा में धारण करें तो क्षुदग्रह दुट्ट व्यन्तरादिक बीलते हैं और उनका दोच दूर हो जाता है।

| 2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 <th>ج<br/>د<br/>و</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ج<br>د<br>و |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| £ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤           |
| \$ \( \phi \) \( \phi \ | -           |
| 2 3 4 2 5 8 5 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| E E B E S 0 5 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ×           |
| 0 E 2 2 2 2 3 2 c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤           |
| 7 8 3 8 = £ 6 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2           |
| 8 2 8 0 8 2 4 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3           |

35

| 雨  | J   | 라   | क   | ā   | 巧          | t.Fr      | 4              |
|----|-----|-----|-----|-----|------------|-----------|----------------|
| A  | रील | रिल | Per | Fer | क्रि       | æ         | 稐              |
| स  | ₹₹  | स   | ₹   | स   | <i>Ş</i> I | <b>27</b> | <del>4</del> 7 |
| αï | ã   | ā   | वी  | ख   | ল          | व         | ह्य            |
| ā  | ã   | ā   | ä   | đ   | ä          | व         | व              |
| य  | य   | य   | य   | य   | а          | य         | य              |
| 7  | ₹   | ₹   | ₹   | Z   | 2          | ₹         | ₹              |
|    |     |     |     |     |            |           | 20             |

(नवसह मन्न, सख्या २)

# २ श्री कल्याण मन्दिर स्तोत्र मन्त्र-यन्त्र साधन

#### आवश्यक-ज्ञातस्य

'कत्याण मन्दिर स्तोत्र' यथार्थ में मानव-कल्याण का मन्दिर ही। है। जैन धर्म के दोनो सम्प्रदायो—दिगम्बर तथा वेताम्बर—मे इस स्तोत्र को समान रूप ने प्रतिष्ठा प्राप्त है। इस स्तोत्र का रचना-कास न्यारहवी शताब्दी का माना जाता है। दिगम्बर-सम्प्रदाय इसे आचार्य कुमुदचन्द्र की रचना तथा वेताम्बर-सम्प्रदाय श्री सिद्धसेन दिवाकर की क्वांति मानता है।

यह स्तोत्र अत्यन्त चमस्कारी तथा विभिन्न कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। केवल स्तोत्र मात्र का नित्य पाठ परते रहने से सभी पाप क्षय होते हैं तथा सुख-कान्ति एवं ऐक्क्योदि की वृद्धि होती है। विभिन्न क्षामनाओं की पूर्ति हेतु इस स्तोत्र के विभिन्न क्लोकों को विधिन्न ऋद्धि तथा मन्त्री के साथ प्रयोग में लाया जाता है।

इस स्तोन की मन्त्र-साधना के अतिरिक्त यून्त्र-साधन की विधि में योडी मिन्नता है। यन्त्र-साधना के ऋढि-मन्त्र भी पुषक्-यूगक् हैं। जत जो महानुभाव केवल मन्त्र-साधन करना चाहे, वे स्तोत्र के ज्लोको के नीचे उल्लिखित ऋढि-मन्त्र का उच्चारण करते हुए विधिपूर्वक मन्त्र-जप करें। मन्त्र-जप की समाप्ति पर 'विधि' के नीचे उल्लिखित 'उपसहार-वानव' का उच्चारण करना चाहिए।

जो महानुभाव इस स्तोत्र से सम्बन्धित यन्त्र-साधना करना चाहे,

उन्हे उनित है कि वे स्तोत्र वे इन्छित अनेक को किसी मोटे तया स्वच्छ कागज पर वडे-बडे बसरों में लिखकर मामने रखतें। फिर स्वणं, चौदी अथवा तीवे के पत्र पर खुदे हुए यन्त्र को अपने समीप रखकर, 'साधन-विधि' में उल्लिखित नियमानुसार यन्त्र-साधन करे।

कत्याण-मन्दिर स्तोत्र की भन्त अथवा यन्त्र साधना करते समय भगवान् श्रीपाध्वनाथ स्वामी की मूर्ति को स्तोत्र-स्तोक के साथ अपने सम्मुख चीको पर स्वापित कर लेने ये साधक की सब प्रकार से रक्षा होती है। यद्या मन्त्र-यन्त्र साधन के समय मूर्ति को सम्मुख रखना आव-यक नही माना गया है, तबापि सर्वप्रथम मूर्ति को स्थापना कर. उसको पूजा-अर्ची करने के बाद ही यदि मन्त्र व्यवा यन्त्र साधन किया जाव तो वह आत्मरक्षक एवं विशायट फलदायक सिद्ध होगा, इससे सायेह नहीं।

अपले पुष्ठों में कत्याण मन्दिर स्तोत्र के मन्त्र एव यन्त्र-साधन की सचित्र विधियों त्रमंग दो गयी है। मन्त्र तथा यन्त्र-साधन के समय केवल ऋदि तथा मन्त्र को जपने की ही आवश्यकता होती है। प्रारम्भ में यदि सम्पूर्ण स्तोत्र का एक वार पाठ कर सिया जाय तो चत्तम रहेजा।

स्मरणीय है कि इस स्तोत्र के अनेक मन्त्र तया यन्त्रो की साधना अलग-अलग कार्यों की सिद्धि के लिए की जाती है।

> विवाद-विजय एवं अभीन्सित कार्य सिद्धिदायक मन्त्र-विधान

स्तोष-रक्षोक--करुवाण सांस्टर युवारसबद्यपेति भीतामयप्रवसित्तिम्हप्रिप्रधम् । संसार-सागर निमक्त वरीय ज्ञानु पोतायमानमित्तम्य जिन्हेबरस्य ॥१॥ यस्य स्वयं युक्युर्कोरिमान्युरात्रे स्तोत्रं सुविवस्तुनमित्नेविष्मुवियानुम् । गीर्यययस्य कस्य स्मयप्रमानेत्रो स्तस्याह्मेय किस संस्तवनं करिस्ये ॥२॥

ऋदि—ॐ हों अहंगमो इट्टकज्जसिदिपराणं जिलायं ॐ हों अहं-गमो दर्जकराणं ओहिनिषाणं । मन्त्र - 25 नमो भगवशी रिसहरस तस्त पडिनिमिस्तेण चरणपण्णति इन्देण भणामद यमेण उच्चाडिया जोहा कंठोठ्ठमुहतालुवा सोतिया तो मं मतद जो मं हतद उठ्ठिदठ्ठीए चर्कासिसताए अधुकस्य मणं हिपयं कोहं जोहा खोतिया सेलिसियाए स स स स ठः ठः ठः स्वाहा।

टिप्पणी—उक्त मन्य में जहां 'अमुकस्य' शब्द आया है, यहां साध्य-व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए।

विधि—उक्त मन्त्र का श्रद्धापूर्वक १०८ बार जप करने के बाद प्रतिवादी से बाद-विवाद करने में विजय प्राप्त होती है अर्थात् याद-विवाद में प्रतिवादी पराजित होता है।

> अर्थ हों कमठस्य य घूमकेतूपमाय श्री जिनाय नमः । वन्त्र-विद्यात



ऋद्धि—ॐ ही अहँगमी पासं पासं पासं फणं। ॐ हों अहँ पमी दय्वंकराए।

मन्त्र—ॐ नमो भयवते अभोप्सितकार्यं सिद्धं फुरु कुर स्वाहा । गुण—इस ऋद्धि मन्त्र के प्रभाव से मनोभिलापित कार्यं सम्पन्न होते हैं।

साधन-विधि — पर्वत के ऊपर पूर्व की ओर मुँह करके, लाल रण के आसन पर लाल रण के रेजमी वस्त्र पहिन कर बैठे। हाथ म लाल रेजम की माला होनी चाहिए। ६० दिनो तक निरम १००८ वार श्रद्धापूर्वक ऋद्वि-मन्त्र भा जप करे तथा निर्धूम अग्नि में कपूर, कस्तूरी, चन्दन तथा जिल्लास मिश्रिम धूप डाले। इस विधि से जब मन्त्र मिद्ध हो जाय तरवश्चात् उसे आवश्यकता के समय प्रयोग में लाना चाहिए।

मन्त्र-जप करते समय स्वर्ण, चांदी अयदा ताम्र पत्र पर खुद हुए यन्त्र को अपने समीप हो रखना चाहिए।

-. o :-

## वशीकरण कारक. जलयात्रा-भय निवारक

#### मनत्र-विद्यारे

स्तोभ-रलोकः—सामन्यतोऽपि तब वर्षायितुं स्वरूप मस्माहसाः कथमधीश भयन्त्यधीसाः । धृद्दोऽपि कौशिकसिशुर्यदि वा दिवान्यो रूपं प्ररूपयति कि किस धर्मरस्मैः ॥३॥

% द्वि—ॐ हीं अहँणमो समुद्दभवसामणबुद्धीयं परमोहि जिजाणं। मन्त्र—ॐ हरक्तीं बगलामुखी देवी नित्य विसन्ने मदद्रवे मदनातुरे वयद स्वाहा।

विधि--इस मन्त्र को पुष्य नक्षत्र के योग से जपना प्रारम्भ करके २१ दिन तक १२००० की सक्या में जपने से तीनो लोक वशोभूत होते हैं।

ॐ ह्रों त्रेलोपयाधोशाय नमः।

#### क्तरा-विधान



(स्तोत्र श्लोक सख्या ३)

ऋदि--ॐ हीं अईंगमो समुद्द भव समन बुढीणं । सर7--ॐ भगवत्ये पदादहनिवासित्ये नेमः स्वाहा ।

गुण—इस ऋद्धि-मन्त्र के प्रभाव से पानी का भय नहीं रहता तथा नदी-ममूद्र आदि में डगमगाता हुआ जलवान डूबने नहीं पाता।

साधन-विधि-किसी एकान्त स्थान में पृष्टियम को प्रोर मुंह करके स्वेत वस्त धारण कर श्वेत आसन पर बेठ, लाल मूंगा की माला लेकर २७ दिनों तक निस्त १००० बार ऋडि-मन्त्र का जप वर्ष तथा निर्धून अस्ति में गुमुल, चन्दन, छाड-छबीला एवं घृत-ियिशत धृष का क्षेपण करें। यन्त्र को अपने समीप रखें।

चनत विधि से जब मन्त्र सिंह हो जाय, तब आवश्यातानुसार उसका प्रथीन करना चाहिए।

- . -

गर्भपात एवं असमय निधन निवारक स्तोत्र क्लोक्-मोहसवावनुमवद्रपि नाव सर्वो तृतं गुणानाणयितुं न तव समेत । करपान्तवानाययसः प्रकटोऽपि यस्मा-स्मीयेत केन जसधेनंन रत्नराशिः॥

न्मीयेत केन जसधेनंतु रत्नराशि ॥४॥ ऋहि—ॐ हीं अहंगमी अकातमिच्चुवारयाणं सव्वोहि जिणाण । मन्त्र—ॐ नमी पतवित ॐ हो थीं बनीं अहं नम. स्वाहा । विधि—इन मन्त्र को १ वर्षां तक, प्रतिवय नगातार ४० रविवार

विध-इस मन्त्र का २ वर्षा तक, त्रीनवर नगातार ४० रावेशार के दिन, त्रत्यर रविवार का २००० ती सख्याम जयने मे गर्भपान एव अवाल मण्ण नहीं होता।

के हों सर्ववीड़ानिवारकाय श्रीजिनाय नमः । यन्त-विद्यान

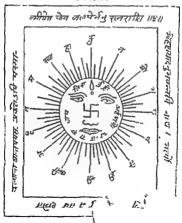

(स्तोत क्लोग सध्या ४)

ऋद्धि--ॐ हीं अहं नमो धम्मराए जयतिए।

मन्त्र—ॐ नमो भगवते ह्याँ श्रों वर्ली अर्ह ननः स्वाहा ।

गुण—इस मन्त्र के प्रभाव से असमय में गर्भरात तथा अकालमृत्यु का भय नहीं रहता तथा मन्त्रान चिरजीबी होती है।

साधन-विधि—किसी एकान्त-स्थान में पूर्वाभिमुख हो, पीले राग फें आसन पर, पीले रंग के वस्त्र पहिन कर बैठे। कमलगट्टा की माला लेकर, स्थिर चित्त हो. रिववार के दिन प्रात-काल १००० वार ऋदि-मन्त्र का जप करे तथा निर्धूम अग्नि से गुग्युल, चन्दन, कपूर तथा धृत मिश्रित धूप का क्षेत्रण करे। यन्त्र को अपने समीप रक्षों।

उक्त बिधि में १ वर्षों तक, प्रति रविवार का व्रत रवेखे तथा प्रतिवर्ष लगातार ४० रविवार के दिनों में उक्त ऋद्धि-मन्त्र का जप कर। एकाशन, भूमिश्यन तथा ब्रह्मवर्ष का पालन करें।

इस प्रकार जब मन्त्र-सिद्ध हो जाय तब आवश्यक्तानुसार प्रयोग में लागें।

-: 0 :-

# चनलब-धन-चटर्शक

स्तोत्र श्लोकः—अम्प्रुवतोऽस्मि तव नाय जडारायोऽपि कर्तुं स्तयं लतवसंस्पगुणाकरस्य बालोऽपि कि न निजवाहु पुगं वितस्य विस्तीर्णतां क्यवति स्वधिबास्बुरारोः ॥४॥

ऋदि—ॐ हों अहं बमो गोधणबुड्डिकराणं अणंतोहि जिणाणं । मन्त्र—ॐ हों श्रीं क्तों ब्लूं अहं नमः ।

विधि—इस मन्त्र को नित्य श्रद्धापूर्वक १० ⊏ बार जपते रहने से खोये हुए पशुतया गुप्त धन का लाभ होता है।

🍑 हों सुखविधायकाय श्री पार्श्वनाथायनमः।

## यन्त्र-विधान



(म्तीत्र श्लोक मध्या ५)

ऋदि-ॐ हीं णमी धणबुड्दि कराए।

मन्त्र-ॐ पश्चिने नमः।

गुण—इस मन्त्र के प्रभाव से चोरी गया हुआ। धन, जमीन में गढा

धन एव खोया हुआ धन प्राप्त होता है।

साधन-विधि-व्यवेत वस्त्र धारण कर, किसी एकान्त स्थान में, ग्वेत-आसन पर, पद्मासन की स्थिति में पूर्वीभिमुद्ध बैठे तथा स्कटिक मणि की माला लेकर, ४६ दिनो तक नित्य १००० से सम्या में ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धुम-वीनि में गुम्मुल, कुदरु, कपूर, बन्दन तथा इलायची मिश्रित धूम का सेष्ण करें। यन्त्र को अपने ममीप रक्खे।

उन्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार प्रयोग

मे लायं।

## ( EX )

वशोकरणकारक एवं सन्तान-सम्पत्ति प्रसाधक स्तोत्र क्लोक—ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वबतुं कथ भवति तेषु मसावकाशः। बाता तदेव मसमीक्षित कारितेष कल्पन्ति या निज्ञियाननु पक्षिणोऽपि ॥६॥

ऋदि—ॐ हीं बहुँचमी पुत्तहत्यकराण कोठ्ठपुदीण । मन्त्र--ॐनमो भगवति अभिवके अभ्वातिके प्रक्षोदेवि यूँ यौँ ब्ल हस्वली इस हसौं रः रः रः रो रो हब्दियत्यक्षम् ममञ्जूकस्य वश्य फुठकुरु स्वाहा ।

हित्यणी—अनत मन्त्र में जहाँ 'अमुकम्प' शब्द आया है, वहाँ साध्य-

व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए।

विधि—इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए २१ बार बतुअन (दांतीन) को अभिमन्त्रित कर, उसी से दांती को स्वच्छ करे, तत्पश्चान् २१ बार इसी मन्त्र का पुनः श्रद्धापूर्वक जप करने से अभिसायित-स्वत्रित वशीभूत होता है। औहाँ अव्यवत्रगुषाव श्रीजिनाय नमः।

म् हा अव्यक्तगुणाय त्रााजनाय यन्त्र-विद्यान



(स्तोत्र श्लोक सस्या ६)

ऋदि-- अ हीं अहँ णमो पुतदस्य कराए। मन्त्र-- अ नमो भगवते हीं श्री वां श्री क्षां श्री हीं नमः।

गुण-इसके प्रभाव से धन नथा सन्तान की प्राप्ति होती है।

माधन-विधि-किसी एकान्त स्थान में हरे रस के आसन पर, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। पद्मबोज (कमलगट्टा) का माला हाण में लेकर ४० दिनो तक, नित्य १००० की सख्या में श्रद्धापूर्वक ऋदि-मन्त्र का जप करे तथा निर्धुम अधिन में गिरी, गुग्गुस, लीग तथा चन्द्रन मिश्रित धूप का क्षेपण करें। यन्त्र को अपने समीप रक्खें।

उक्त विधि से मन्त्र जब सिद्ध हो जाय, तब आवृश्यकतानुसार उसे प्रयोग में लाये।

# चोर-मर्पाटि भय निवारक एवं आकर्षण कारक

स्तोत्र श्लोक- आस्तामधिन्त्य महिमा बिन संस्तवस्ते नामाणि पाति भवतो भवतो जगन्ति सोक्षातपोपहतपान्यजनातृ निदाद्ये प्रोणाति पद्मसरसः सरसोऽनिलोऽपि।।७॥

ऋडि—ॐ हीं अहंगमो अभिट्ठसाधयाणं बीजबुढीणं ।

मन्य-ॐ नमी भगवजी अरिट्डणेमिस्स बंग्रेण बंग्रामिस्यलसाणे भूमाण तेयराणं चोराणं दाढाणं साईणोण महोरगाणं अग्णे जेवि बुठ्ठा संभवन्ति तींस सब्वीत मणं पुह गहं दिठ्ठी बद्यापि छषु छणु महाघणु जः जः जः ठः ठः हुं छट् स्वाहा।

विधि—सघन वन-मार्ग में चलते समय कोई मय उत्पन्न होने पर, इस मन्त्र द्वारा कुछ ककड़ो को अभिमन्त्रित कर, चारो दिशाओं में फॅक देने से चोर, सिंह, सपं बादि का भय दूर हो जाता है!

ॐ ह्रों मवाटवीनिवारकाय श्रीजिनाय नमः।

## यन्त्र विधान



(स्ता : ज्लोक सध्या ७)

ऋदि—ॐ हों वर्ष कता माहणे शाणाए।

मन्त्र—ॐ नमी भगवते सभागम क्षयक्तिरे कारान .

,

सायन-विश्वि—िकसी एकान्त स्थान में रात्रि के समय गेरुआ रंग के आसन पर, नैऋत्य कोण को ओर मुँह करके बैठें तथा लाल मूँग की माला पर, एकाग्रचित्त से २७ दिनी तक, नित्य १००० बार ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धुम-अनि में गुग्गुल, सोबान, चन्दन एवं प्रियंगुलता मिश्रित गूप का क्षेपण करें। यन्य को अपने सभीप रखे।

उनत विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो आय, तब आवश्यक्तानुसार उसे प्रयोग में लाये।

-: 0 :--

## सर्प-दंश एवं कृपितोपदंश विनाशक

स्तोष श्लोक-लहुद्धतिनि त्यिव विश्वो शिक्षिको भवन्ति जन्तोः क्षणेत निविद्या वर्षि कर्मबन्धाः । सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यमाय मध्यागते वर्लाश्रखण्डिन चरतस्य ॥॥॥

ऋदि-ॐ हीं सहं षमी उष्हगवहारीणं पादाणुसारीण ।

मन्त्र---ॐ नमी भगवते पाश्वनाथतीर्थङ्कराय हंतः महाहंतः पद्महतः शिवहंतः कोपहंतः उरगेशहतः पक्ति महाविषमक्ति हुं फट् स्वाहा ।

ेविधि—इस मन्त्र को तित्य १०६ बार जपकर मिद्ध करलें। बाद मे मर्प-दिशात आदमी पर इस मन्त्र का झाटा देने से उसका विष उसर जाता है।

ॐ हीं कर्माहिबंधमोचनाय श्रीजिनाय नमः।

यन्त्र- विद्यान



## (स्तोन प्रजीक संख्या ८)

ऋदि—ॐ हीं वह वमो उण्हां गवहाराए।

सन्त्र--- किनमो बगवते सम सर्वाङ्गपोडा सान्ति कुरु कुर स्थाहा । पुण--- इसके प्रभाव से १८ प्रकार के उपरण, पित्त ज्वर तथा सब प्रकार की उष्णता चान्त होती है ।

साधन-विधि-- किसी एकान्त स्थान में कुछ के आसन पर ईशान कोण की और मुँह करके बैठें तथा चीदी की माना नेकर स्थिर चित्त हो, १४ दिनो तक नित्य १००० की संख्या में ऋदि-भन्त्र का अप करें तथा निर्मूम अग्नि मे गुम्मुल, कुन्दुरू एव खेतचन्दन मिश्रित धूप का निक्षेप करें । यन्त्र को अपने समीप रक्खें ।

उन्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार े प्रयोग में लापे।

# उपद्रय-नाशक एवं सर्प-त्रश्चिक विध-नाशक

स्तोत्र क्लोक—मुच्चन्त एव भनुजाः सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरूपद्रवग्रतस्त्विष वीक्षितेऽपि । गोस्वामिनि स्फुरिसतेजसि हष्टमात्रे चौरीरवातु पशवः प्रथलायमानैः ॥श॥

ऋद्वि-ॐ ह्रौं अहँगमो विसहरविसविणासवाणं संभिष्णसोदाराणं।

मन्त्र--धः इंदर्सणा महाविज्ञा वेयलोगाओ आगमा विवृत्वयंगं करिस्सामि मडाणं भूआण अहिणं दाद्रीणं सियोणं चोराणं चारियाणं जोहाणं वन्याणं सिहाणं भूमाणं गंधव्याणं महोरगाणं अण्णेवि दुदुसत्ताणं विद्विश्वयणं मुह्यंधणं करिम ॐ इंदर्नारेटे स्वाहा ।

विधि—दीपानती के दिन निराहार रहकर इस मन्त्र का १०८ बार जप करने से यह सिद्ध हो जाता है। बाद मे, मार्ग मे चलते समय आव-श्यकता पडने पर इस मन्त्र का २१ बार उच्चारण करने से सब प्रकार के भय तथा उपदव दूर हो जाते हैं।

🗗 हीं सर्वोपद्रवहरणाय श्रीजिनाय नमः ।

## यन्त्र-विधान



(स्तीत्र श्लोक मख्या ६)

ऋद्धि—ॐ हीं अहँ णमी को प हं सः ।

मन्त्र—ॐ ह्रीं श्रीं हातीं त्रिमुवन हर्ं स्वाहा ।

गुंग—इसके प्रभाव से सर्प गोह, वृश्चिक, छिपकली आदि विय-जीवो के विप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इस ऋढि-मन्त्र को पढते हुए १०६ बार झाडा देना चाहिए।

साधन-विधि--- किसी एकान्त स्थान में कानी कन के आसन पर पंचासन सना, आमोय कोण की और मुँह करके बैठ तथा रहाक की माला सें, १४ दिनो सक निरंप १००० की संख्या में ऋदि-मन्त्र का जग करें तथा निर्धूम अग्नि मे गुम्मुल, अरहर एव कुन्दर्हमिश्रित घूप का निक्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप ही रख।

जनत विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार प्रयोग में लायें।

## \_, 0 \_\_

# जल-भयनाशक एवं तस्कर-भयविनाशक

स्तोत्र क्लोक-स्व तारको किन कथ मिवनं त एव त्वामुडहिन्त हृदयेग यदुत्तरन्तः। यद्वाहितस्तरित यज्जलमेव नृम मन्तर्गतस्य मस्तः स किलानुमावः॥१०॥

ऋद्वि-ळ हों अहँणमो तश्खरभयपणासयाणं उजुमदीण।

मन्त्र-ॐ हों चक्रेश्वरी चक्रशारिको जसजस-निहिपार उतारिक जल यमय दुट्टान् वैत्यान् वारय वारय असिवोयसम कुरु कुरु ॐ ठः ठः ठः स्वाहा ।

विधि—मुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो, तब इस मन्त्र को १०८ बार मुद्ध हृदय से जय कर सिद्ध करें। तदुपरान्त आवश्यकता के समय २१ बार इस मन्त्र का जय करने से, हर प्रकार का पानी का भय मध्य होता है।

## ॐ हीं भवोदधितारकाय श्रीजिनाय नमः।

## ग्रस्थ-विधान



(स्तोन श्लोक संख्या १०)

ऋदि—ॐ हों अहं गमी तक्ख रयणासणाए। मन्त्र-४ हीं भगवस्यै गुणवस्ये नमः स्वाहा ।

मुष-इसके प्रशान से चोर-ठपादि का यस राज होता है।

साधन-विधि-किसी एकान्त स्थान में पीले रंग के आसन पर बायव्य कोण की ओर मुँह करके बैठें तया सोने की माला लेकर १८ दिनों तक नित्य १००० की संध्या में ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा गुग्गुल एवं चन्दन मिश्रित धप का निर्धुम अग्नि में निक्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप रखें।

उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार प्रयोग में लायें।

## ( 80 )

अग्निमध्य एवं जल भयविनाशक स्तोत्र ग्लोक—यस्मिन् हरप्रभुतवोऽपि हत्यभावाः सोऽपि स्वया रतिपतिः कपितः काणेत । विव्यापिता हतसुकः पयसाऽप्य येन पीतं न कि तदपि दुर्धरवादवेन ॥११॥

श्चदि-ॐ हीं बहुँणनो बारियासणबुद्धीणं विजनमदीर्ण । मन्त्र-ॐ नमो भगवति अग्निस्तन्मिनि पञ्चविज्योत्तरिण श्रेयस्तरि जवल जबत प्रज्वल प्रज्वल सर्वकामार्थं साधनि ॐ अनलपिङ्गलोण्बॅकेशिनि

महाधिस्याधिपतये स्वाहा। विधि—इस मध्य को केशर अथवा हरताल से फोजपप पर सिख-कर, उसे क्टरी, हुई अपिन में डाल देने मे अपिन का उपद्रव द्यान्त होता है। ॐ हीं हतसुम्मप्रिवासकाय को जिलायनमः। बी फसबद्धिसार्व

## यस्त्र-विधान



भाष स्वामिते नमः ।

ऋदि—ॐ हीं अहं पमो वारिपालण बुद्धीए। भन्त्र—ॐ सरस्यत्ये गणवत्ये नमः स्वाहा।

गुण—इस यन्त्र को पास रखने वाला पानी मे नही हूबता। यह अथाह जल से रक्षा करने वाला तथा कुवैवादि के भय को नष्ट करने वाला है।

साधन-विधि—किसी एकान्त स्थान में सफेद आसन पर ईशानकोण को ओर मुँह करके बैठें तथा श्वेत चन्दन की माला लेकर १६ दिनो तक नित्य १००० की सक्या में ऋदि-यन्त्र का चप करें तथा निर्धम-अग्नि से चन्दन, नागरमोथा, कपूरकचरी तथा घृत मिश्चित ध्रूप का निर्काप करें। यन्त्र को अपने समीण रक्खें।

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे लाग्नें।

-: 0 :--

# मनोमिलावा पूरक एवं अग्नि-भयनाशक

स्तोष्र स्तोषः—स्वामिन्ननत्पत्तरमाणमपि प्रपन्ना स्त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः । जन्मोर्दाधः लघु तरस्वतिलापवेन चिन्त्योनहन्त महतां यदि वा प्रपादः ॥१२॥

ऋदि—ॐ हीं अहंणमो अणलमयवज्जयाणं वस पुरवीण ।

मन्त्र--ॐ हां हों ह्रू ंह हैं हों हः बसिआउसा वांछितं मे कुरु हुत्। स्वाहा।

विधि—इस मन्त्र का श्रद्धापूर्व रू १२४००० की सख्या मे जप करने से समस्त मनोवांछित कार्यों की सिद्धि होती है।

🕉 हीं सर्वमनोवांछित कार्य साधकाय भी जिनाय नमः।

#### ग्रन्त्र-विधान



(स्तोत्र श्लोक संख्या १२)

ऋदि-- अ हीं बहुँगमी अग्यल भय वज्जणाए ।

मन्त्र--- ३% नमी भगवत्यै चण्डिकायै नमः स्वाहा ।

गुण-इसके प्रभाव से अग्नि-भय दूर होता है। एक पुल्लू पानी को उन्त मन्त्र से अभिमन्त्रित कर, जलती हुई अग्नि पर डाल देने से यह शान्त हो जाती है। इस मन्त्र का आराधक अग्नि के ऊपर चल सकता है तपा उससे जलता नही है।

साधन-विधि —िकसी एकान्त-स्थान में सफेद आसन पर नंकृत्य-कोण की ओर मुँह करके बैठें तथा स्फटिकमणि की माला लेकर ७ दिनों तक नित्य १०= बार ऋदि-सन्त्र का जप करें तथा निर्धूम अग्नि में गिरी, कपूर, गुगुल एवं घृत मिश्रित धूप का निर्क्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप रखें।

उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो आय, तब आवश्यकतानुसार प्रयोग में लागें।

-: 0:--

#### क्रूर व्यन्तराविनाशक एवं जल-सुधारक

स्तोत्र श्लोक—कोधस्त्वधा वर्षि विभो प्रथमं निरस्तो इबस्तास्तवा वद कर्ष किल कर्मेजौराः ! प्लोषस्यमुत्र बिद्य वा शिक्षिरधर्गि लोके नीलदुमाचि विधनानि न कि हिद्यानी ॥१३॥

ऋदि-ॐ हीं अहंगमी रिक्ल भयवज्जयाणं चोहस पुरुवीणं।

भन्त्र—ॐ हीं असि आउसा सर्वेदुष्टान् स्तंभय स्तंभय अंधय अंधय ऽमुक्तय ऽमुक्तय मोहय मोहय कुरु कुरु हों दुष्टान् ठः ठः ठः स्वाहा ।

टिप्पणी—उस्त मन्त्र मे जहाँ 'ऽमुक्य' 'ऽमुक्य' शब्द आया है, वहाँ साध्य-व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए ।

विधि—पूर्व दिशा की ओर मुँह करके, किसी एकान्त स्थान में बैठकर = अथवा २१ दिन तक नित्य मुद्ठी बौधकर इस मन्त्र का ११०० की संख्या में जप करने से सब प्रकार के दुष्ट-कूर व्यन्तरों के कच्टो से मूक्ति प्राप्त होती है।

क्षे क्षेत्रीर विष्वसकाय श्रीजिनाय नमः ।

# प्रस्का सम्बन्धिया । । १९४० व्या १ कि क्या १ क्या १ कि क्या १ क्

(स्तोत प्रतोक सख्या १३)

ऋदि~क हो अहंगमी इक्सक्जाए।

मन्त्र--ॐ तमो प्रगवत्त्र्यं चामुण्डार्थं नमः स्वाहा ।

गुण-निरद ७ दिनो तक कारी घर पानी को उक्त भन्त्र से १०६ बार सिममन्त्रित कर उसे खारे पानी वाले कुएँ अथवा बाबड़ो (अलाशय) में क्षत्र से उसका पानी जनुतन्तुत्व हो खाता है।

। क्रेमकिएकाण्ड्रिक

साधन-विधि-किसी एकान्त-स्थान में लाल रंग के आसन पर पश्चिम दिला की ओर मुंह करने बैठें तथा जामफल की माला सेकर २७ दिनों तक, नित्य १००० की सख्या में ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धम अग्नि में गुग्गुल, चन्दन तथा घृत मिश्चित धूप का निक्षप करें। यन्त्र की अपने सर्मीप, रक्कों।

उक्त विधि मे जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार प्रयोग मे लायें।

-: 0 :--

# प्रश्नोत्तरदायक एवं शत्रु-निवारक

स्तोत्र क्लोक—स्त्रां योगिनो जिन स्रवा परमारमरूप मन्त्रेययमित हृदयाम्युज कोप देशे पूतस्य निर्मतस्वेर्योद वा किमन्य दक्षस्य सम्मव पद नतुर्काणकायाः ॥१४॥

ऋहि-ॐ हीं अईणमो भंतण भवजवणाणं अट्ठांगमहाणिभित्त-भुसलाण।

मन्त्र—ॐ नमो भेर महामेर ॐ नमो गौरी महागौरी ॐ नमो काली महाकाली ॐ नमो इंदे महाद्वदे ॐ नमो जये महाज्ये ॐ नमो विजये महाविजये ॐ नमो पण्यातिर्मण महापण्यातिर्मण अवतर अवतर देवि अवतर अवतर स्वाहा।

विधि-श्रद्धापूर्वक ८००० की सध्या में अप करने से यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है । मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर एक दर्पण को इसी मन्त्र से अभिमन्त्रित कर, स्वच्छ श्वेत बस्त्र पर रक्खें तथा उसके सामने किसी कुमारी कन्या को श्वेत वस्त्र पहिना कर बैठायें और उसे दर्पण मे देखने को कहें । तत्पश्चात् उस कन्या से जो भी प्रश्न पूछा जायगा, उसका वह उत्तर देगी।

ळ हीं हृदंयाम्बुजान्वेषिताय श्री जिनाय नमः ।

#### यन्त्र-विद्यान



(स्तोत्र श्लोक सख्या १४)

ऋद्धि—ॐ हीं अहँगमो झ सण भव झब गाए।

मन्त्र--ॐ नमो महाराति कालरात्रि त्रये नमः स्वाहा ।

गुण--इसके प्रभाव से शत्रु का नाश हो जाता है अथवा वह शत्रुता त्याग कर निर्मल विचारो वाला बन जाता है।

साधन-विधि—किसी एकान्त-स्थान में काले रंग के आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठे तथा रीठे की माला लेकर, मूल नक्षत्र से हस्तनक्षत्र पर्यन्त, २५ दिनो तक, नित्य १००० की सच्या में ऋदि- मन्त्र का जप करते हुए निर्धूम-अग्नि मे गुग्गुल, लाल मिर्च, गिरी तथा नमक मिश्रित धप का निक्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप रक्खें।

उक्त विधि से जब मन्त्र मिद्ध हो जाय, नब आवश्यकतानुसार प्रयोग में साये।

# ज्वर-नाशक एवं चौर-भय हारी

स्तीत्र राष्ट्रोक-ध्यानाण्डिनेश भवती मिवन क्षणेत बेहं विहास परमात्मदशो स्रजन्ति । तीवानतादुयत भावमपास्य लोके सामीकरत्वमचिरादिव धातुसेदाः ॥४॥॥

ऋढि-ॐ हीं अहँ जमो अवलरघणप्पपाणं विस्ववस्पताण ।

मन्त्र—ॐ हीं नमो लीए सन्वसाहूर्ण ॐ नमी उवल्सायाण ॐ हीं नमो आयरियाणं ॐ हीं नमो सिद्धाण ॐ नमो अरिहताणं एकाहिक, इपहिर- बार्जुयक, महाज्वर, कोधज्वर, शोकज्वर, कायज्वर, कलि तरव, महावीरान २९ वय हों हीं कट् स्वाहा।

विधि—इस अनादिनिधन भही मन्त्र का सन में स्मरण करते हुए एक नवीन प्रवेत वस्त्र के छोर में गाँठ वीधें तथा उसे गुग्गुल एव पूत पी धूनी दें। तत्पश्चात् उस वस्त्र को ज्वर-पीडित रोगो को उढा दें। वस्त्र की अभिमन्त्रित गाँठ रोगो के सिर के नीचे दवा देनी चाहिए। इस श्रिया से सब प्रनार के ज्वर दूर होते हैं तथा रोगी गुखपूर्वक सोता है।

ॐ ह्रीं जन्ममरणरोगहराय श्रीजिनाय नम. १

#### यन्त्र-विधान

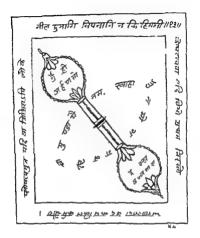

#### (स्तोत्र श्लोव मख्या १५)

ऋदि-ॐ ही अहं षभी तक्षरघण-यिषयाए । भन्य-ॐ नमी गद्यारये नम श्रीं वसी ऍ ब्लू ह्रूं स्वाहा । पुण-इसने प्रभाव में नोरी गयी वस्तु पुन मिल जाती है।

साधन-विधि--िन्सी एकान्त स्थान में हरे राग वे आसन पर, उत्तर दिया की ओर मुँह करने बैठ तथा लाल सुत की भाला लेकर, १४ दिनो तक नित्य १००० की सरमा में ऋढि मन्त्र को खप कर तथा निर्धृम अमिन में कुन्दरू एव गुर्ग्ल निधित धूप का निक्षत्र कर । यन्त्र को अपने समीप रक्ख।

उन्त विभि में जब मन्त्र मिद्ध हो जाय तब आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाये।

-- 0 .-

# कर्म-दोष एवं भय-नाशक

स्तोत्र श्लोक-अन्तः सदैव जिन यस्य विभाव्यसे स्वं भव्यः कच तदिप नाश्चसे शरीरम् । एतत् स्वरूपमयः मध्यविवर्ततनोहि यद् विग्रह प्रशमयन्ति महानुभावाः ॥१६॥

ऋदि-ॐ हीं अहं णमो गहणवणभयपणासयाण विज्जाहराण ।

मन्य—ॐ नमो अरिहंताष पादी रक्ष रक्ष, ॐ हीं नमो सिद्धाण कांट रक्ष रक्ष, ॐ हीं नमो आयरियाण नाभि रक्ष रक्ष, ॐ हीं नमो उवज्ञा-याण दृदय रक्ष रक्ष, ॐ हीं नमो लोए सब्ब साहूष बद्धाण्ड रक्ष रक्ष, ॐ हीं एसो यंच "पुण्कारो शिक्षा रक्ष रक्ष, ॐ ही सब्बपावण्यवासणी आसन रक्ष रक्ष, ॐ हीं मगलाण च तन्त्रीस पढम होड मगल आस्परक्षा पररक्षा हिलि हिलि मातियानि स्वाहा।

विधि—इस महामन्त्र का प्रीदिन श्रद्धापूर्वन यथेक्छ भरवा मे जन करने मे कर्मानादि कर्मो का दोन दूर हाता है।

ॐ हीं विग्रहनिवारकाय श्रीजिनाय नमः ।

#### यत्त्र-विधान



(स्तोत्र इलोक सख्या १६)

ऋडि-ॐ हीं अहं जमी जगभयपनासए।

मन्त्र-अ नमो गौर्याय इन्द्राय बच्चाय ही यमः स्वाहा ।

गुण-इसके प्रभाव से पर्वत तथा निर्जन वन मे भय नष्ट होता है

तथा कोई उपसूर्ण नही होता ।

साधन-विधि-किसी एकान्त-स्थान में, सफेद आसन पर, वायब्य दिया की और मूँह करके बैठें तथा स्फटिक मधि को माला लेकर, ७ दिनो तक नित्य १००० बार ऋढि-मन्त्र का जप कर तथा निर्धम अमिन में गुजुल, स्रोबा, चन्दन तथा धृत मिश्रित धूप का निक्षप करें। यन्त्र को अपने समीप रखतें।

उन्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे लायें।

#### विष-दोष एवं विरोधनाशक

स्तोत्र पलोक — आत्मा मनीपिमिरयं त्ववंभेवबुद्ध पा

ध्याताजिनन्द्र भवताह भवतप्रभावः । यानोयमध्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं

कि नाम नो विविधिकारमयाकरोति ॥१७॥

ऋदि—ॐ हीं अहै णमी कुठुबुड्डियासयाणं चारणाणं ।

मन्त्र---ॐ यः यः सः सः हः हः यः यः उरुत्तिय रुहु रहान्त ॐ हीं पारवनायाय यह वह दृष्टनागविषं क्षिप ॐ स्वाहा ।

विधि—इस मन्य द्वारा ७ वार अभिमन्त्रित जल की जिस स्थान पर सप ने काटा हो; वहां छिड़क देने तथा वही अभिमन्त्रित जल सप-दंश के रोगी को पिला देने से सप-विष दूर होता है। यह प्रक्रिया अन्य विधैले जन्मुओं के विष को भी दूर करती है।

अ हों आत्मस्यरूपच्येवाय श्रीजिनाय नमः । यन्त्र-विद्यान

| l 👡 '                              | गनीयमप्य वृत्तीभत्य नु चिन्त्य मानं |                                           |                  |   |        |                            |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---|--------|----------------------------|
| प्पाती जिनेन्द्र मनतीह मनत्त्रमानः | <i>₃ी</i> :                         | क्ली                                      | •লূ              | ₹ | _द्रां | िक्तं नाम                  |
|                                    | ity.                                | \$ 34 A A A A A A A A A A A A A A A A A A |                  |   | ĖŠ     | प नो विवाविकारमपाकरोति॥१७॥ |
|                                    | াঁচ                                 |                                           |                  |   | 4      |                            |
|                                    | Or                                  |                                           |                  |   | #      | क्राम <i>ह</i> र           |
|                                    | शु                                  | A                                         | . <del>त</del> ् | F | Ĕ      | 1311 EU                    |
| तात्र कुर्मितक क्रिमीधीसम् सम्बाद  |                                     |                                           |                  |   |        |                            |

ऋद्धि--ॐ ह्हीं अहं णमी कुटु बुड्डि णासए।

मन्त्र—ॐ नमो धृति देव्यं हीं श्रीं क्लीं ब्लूं एँ द्वां हीं नमः स्वाहा । गुण—इस यन्त्र को वाग रखने से विजय प्राप्त होती है तया वैर-

विरोध मान्त होता है।

साधन-विधि— किनो एकान्त स्थान से सफेद राग के आसन पर, नैफ़त्य कोण कां ओर मुंड करो चैठे एव स्कटिक सणि को माना लेकर १४ दिनो सक निराय २००० वार फिट्टि-मन्त्र का अप करें समा निर्मूम-अपिन से पन्दन, कपूर, इनायची तथा प्तनिश्चित धूप का निरोद करें। यात्र को अपने समीप रुखें।

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग में लागे।

-: 0 :--

शुभाशुभ ज्ञानप्रवायक एवं सर्प-विष नाशक स्तोत्र-क्लोक—स्वामेव बोततमसं परवादिनोऽपि तृनं विभो हस्हिराविधिया प्रपक्षाः । कि काचकानितिष्रसा सितोऽपिग्रङ्को नो गृहाते विविधवर्ण विषयेपेण ।११६। ऋडि—ॐ हों अहं णमो किण सित्त सोसयाणं परहसमणाणं ।

सन्त्र—ॐ हीं नमी अदिहंताणं, ॐ हीं नमी सिद्धाणं, ॐ हीं नमी आयरियाणं, ॐ हीं नमी उवज्वायाणं, ॐ हीं नमी लोए सञ्बसाहूणं, ॐ नमी नुअदेवाए, भगवईए सध्यमुअभए, वारसंवपववण जणणीए सरसइए, सस्ववाइणि, गुवण्णवजे, ॐ अवतर अवतर वेवि यम सरीरं, पविस पूर्वं, तस्म पविस, सट्यजणमयहरीए, अरिहंतसिरोए स्थाहा।

विधि—इन मन्त्र द्वारा चाक की मिट्टी को अभिमन्त्रित कर, उससे सितक लगामें । तस्कवात राधि के समय सब लोगो के सो जाने पर हाथ में जल मं भरी झानी नेकर. किसी एकान्त न्यान में खडे होकर लोगों की बात सुने। जो बात समझ में आंधे, उसी को सत्य समझें। इस विधि में मन में सोचे हुए, कार्य का शुमाशुभ फल झात होता है।

रू हीं परवादिदेवस्वरूपध्ये**या**य नमः।

#### यन्त्र-विधान



(स्तोत्र प्रलोक सन्धा १८)

ऋडि—ॐ हीं अहं णमो पासे सिद्धा सुपंति ।

मन्त्र-अ नमी सुमतिदेव्यं वियनिर्णाशिन्यं नमः स्वाहा ।

गुण-विषधर सप द्वारा दणित व्यक्ति के मुख, सिर तया सलाट पर उक्त मन्त्र में अभिमन्त्रित जल के छोटे चुल्तू में भर-भर कर तब तक मारते रहे, जब तक कि बह निर्विय न हो जाय। इस सन्त्र के प्रभाव से सर्प-विप उत्तर जाता है।

साधन-विधि—िकसी एकान्त स्थान में काले रंग के आसन पर, भाग्नेय कोण को ओर मुँह करके बैठे तथा चन्दन की माना लेवर ७ दिनो तक नित्य १०६ वार ऋढि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धम-अग्नि में गुग्गुल और कुन्दरू मिधित धूप का निर्धेष करें। यन्त्र को अपने ममीप रक्खें

उन्त विधि में मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग में

लायें।

#### जलजीय मुक्तिकारक एवं नेत्र-पोड़ा नाशक

स्तोत्र श्लोक-धर्मोष्ट्रेश समये सविधानुमाव। बास्तां जनो चवति ते सरुरप्यशोकः । अप्युद्गते दिनपत्तै समहोहरूशिप कि वा विकोधस्यवाति न जीवलोकः ॥११

बन्धुन्यता विनयतः वसहारहाजयः कि या विद्याचानुष्यति न चौवलोकः सर्देशः ऋदि—ॐ हो यहं जयो अध्वानवर्णसयाषं आगासगामणं । मग्य—णं हुसाव्यतएलोघोन, जं साक्षावउचोन, जं आरीय आमोन, णढासिमोन चंताहरिभमोन, हचुहुनु, कुचुकुनु, चुतुमुनु स्वाहा ।

विधि—इस महामन्त्र का खडापूर्वक जप करने से मछियारो के जाल में फेसे हुए मस्ट्यादि जलजीव बन्धनमुक्त हो जाते हैं। ॐ हुर्री अगोकप्रातिहार्योवकोषिताय श्रीजनाथ नषः।



श्चित — ॐ हों अहैं णयो अधिकार णासए। मन्त्र — ॐ नमो भगवते हों ओं क्लों कां क्षीं नमः स्वाहा। गुण — इसके प्रभाव से नेत्र-पोटा दूर होती है। आंख दुखने आई हो तो इसे रसीत द्वारा भोजपत्र के क्लार लिखकार गले में बॉधने से लाभ होता है।

साधन-विधि—किसी एकान्त-स्थान में हरे रंग के आसन पर नेष्ट्रंत्य कोण की ओर मुँह करने बैठें तथा चन्दन की माला लेकर ७ दिनो तक नित्य १० = बार ऋढि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम-अमिन में चन्दन, सगर एव मृत मिश्रित धूप का निर्दोष करें। यन्त्र की अपने समीप रक्खें।

उक्त विधि से मन्त्र मिद्ध हो जाने पर वावस्यकतानुसार प्रयोग मे ज़ामें।

## वशीकरण एवं उच्चाटन कारक

स्तोत्र क्लोक-विश्वं विषो कवमवाइनुववृन्तमेव विव्वक् वतत्पविरत्ता सुरपुष्पवृद्धिः । व्वद्योवरे सुननत्तां यवि वा मुनीश गण्डम्ति नूनमधायवि सवन्ताने ॥२०॥

ऋडि-ॐ हीं अई पमी गहिसवहणसवाणं आसीविसाणं । मन्त्र-ॐ हीं नमी भगवओं ॐ पासनाहस्स चमय सच्वाओ ई ई, ॐ निजाजाए मा इह, अहि हजहु, ॐ सौ सीं हीं खुं सौं सः स्वाहा ।

विधि—इस मन्य द्वारा श्वेतपुष्य को १०० बार अमिमन्त्रित कर, राजप्रमुख (राज्याधिकारी) को सुँधा देने से वह साधक के वशीपूत होकर उसका अपराध क्षमा कर देता है।

🌣 ही पुरपतृष्टिप्रातिहार्योपशोषिताय श्रीजिनाय नमः।

#### यन्त्र-विधान



(स्तोत्र क्लोक सख्या २०)

ऋदि—ॐ ह्रीं अहं बसी गहिल वह बासए। मन्त्र—ॐ भगवस्यं बह्याच्यं नमः स्वाहा।

गुण-इसके प्रभाव से इच्छिन-व्यक्ति का उच्चाटन होता है।

साधन-विधि--किसी एकान्त-स्थान मे भगवा (गेरुए) रेग के आसन पर, ईयान कोण को ओर मुँह करके बेठें तथा रुद्राक्ष की माला लेकर ४६ दिनो तक निष्य १००० को सख्या मे ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम-अमिन मे गुगल एव राहर मिश्रित धूप का निक्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप रक्ष्यान एव राहर मिश्रित धूप का निक्षेप करें। यन्त्र को अपने

चक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे लागें।

#### हिल्ल-पशु भयनाशक एवं पृथ्प-पोधक

स्तोत्र क्लोक-स्थाने वक्षीर हृदयोदधि सम्मद्यायाः षीयूवर्ता तव विरः समुदीरयन्ति । पीरया यतः परमसम्मदसङ्गमाजी

ष्या यजनित तरसा प्र्यवासितस्यम् ॥२१॥
आहि — अही ही अही णमो पुन्त्रियतवदत्त्वराणं विद्वित्राणां ।
सम्त्र--अः श्रीहितसिद्ध आपित चवन्त्रास्यस्याहणं सन्यम्मतित्यप्रराणं अनमो भाषद्रेण् सुअवेवचाए शान्तिवेदयाए सन्यपदण विद्याणं
सम्म स्थानित्येद्याणं सम्म स्थानितेद्याणं सम्म ।
सम्म स्थानित्येद्याणं सम्म ।

विधि—इस गन्त्र का श्रद्धापूर्वक १०६ वार जप करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, विजय प्राप्त होती हैं तथा हिसक पशु, सप, चौर आदि का भय दूर होता है।

के हों अजरामरहिव्यध्यनिप्रातिहार्योपशोमिताय थीजिनाय नमः । यन्त्र-विद्यान



ऋदि—ॐ हों यह बमो पुष्किय तर पत्ताए। मन्त्र—ॐ मगवस्य पुष्पपल्लबकारिष्यं नमः स्वाहा।

गुण—इसके प्रभाव से मुख्झाये वन-उपवन के वृक्ष पुन पुष्पित-पल्लिवत हो उठते हैं।

सायन-विधि-किसी एकान्त स्थान में कुष के आसन पर, वायव्य कोण की ओर पुँह करके बैठें तथा १४ दिनो तक नित्य १००० की सख्या में ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम अग्नि में गुग्गुन, छार-छनीला तथा पृत मिश्रित पूप का निर्दाप करें। यन्त्र को अपने समीप रक्खें।

जन्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे सार्वे ।

#### सम्मान-प्रदायक एवं फल-पोपक

स्तोन-श्लोन—स्वाधित् बुद्गर्सवनस्य समुस्यतस्तो भन्ये वदन्ति गुवयः सुरवासरीयाः । ये अस्मैर्नातं विवयते मुनिपुङ्गवाय ते तृत्रमुर्ज्वयत्यः सञ्ज गुढमानाः ॥२२॥ श्रुद्धि—ॐ हीं बहुं भमो तर पस्तवासयाषं वस्यत्वाणे ।

मन्त्र--ॐ हृत्युमले विणुमुहुमले ॐ मितय ॐ सतुहुमाणु सीसयुणता-न्नेगया, आयापायासर्गत ॐ अस्तिजरेस सर्व्यंजरे स्वाहा ।

थिछि—इस मन्त्र को ७ बार जपते हुए मुँह के सामने अपनी दोनो हुयेतियों को लाकर उन्हें भनी-मांति मसस, तत्पक्वात् इन्छित भद्र पुरुप से मिलने जीय तो साम होता है एव राजा से सम्मान प्राप्त होता है।

ॐ हों चामर प्रातिहार्योपशोभिताय थीजिनाय नमः।

#### स्त्री-आकर्षण एवं राजसम्मानदायक

स्तोत्र-क्लोकः—स्यामं ग्रामीरगिरमुज्ज्यल हेमरत्न सिहासनस्यमिह भव्यविखण्डिनस्याम् । आलोकयन्ति रभसेन नदन्तपुर्न्य श्वामीकराविधारसीव नवाम्बु वाहम् ॥२३॥

ऋदि—ॐ हीं अहै जमी बंधण हरणाणं दिसतवाणं । सन्द्र—ॐ नसी भगवति चण्डि कारवायनि सुभग दुर्भग पुषतिजनाना सन्दर्भग स्टूप्तिक स्टूप्तिक सम्बद्धाः सुभग दुर्भग पुषतिजनाना

माकर्पय आकरंप्र हीं र र यू सेवीयट् अमुकस्य हृदये घे थे । टिप्पणी--- उनत मन्त्र में जहाँ 'अमुकस्य' शब्द आया है, वहाँ साध्य-

व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए। विधि—इस सन्त्र को सात दिन तक, नित्य १०८ वार जपत रहने से इच्छिन-स्त्री का आकर्षण होता है।

अ ही सिहासनप्रतिहार्थोयशोभिताय श्रीजिनाय नमः। सन्दर्शनभाग



गुण—इसके प्रमाय में राज दरबार में विजय-सम्मान तथा सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

साधन-विधि—किसी एकान्त-स्थान में लाल रहा के आसन पर पूर्वाभिमुध बैठे तथा साल रेगम को माला लेकर, २७ दिनो तक नित्य १००० की सच्या में ऋडि-मन्त्र का जप करे तथा निर्धूम आग्न में चन्दन, बस्तूरी एव जिलारस मिथित धूप का निक्षेप करे। यन्त्र को अपने समीप उन्हों।

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवण्यकनानुसार प्रयोग मे लागे।

#### ---, o <u>:</u>---

# शत्रु-सैन्य निवारक एवं राज्यप्रदाता

स्तोत्र-स्तोकः—उद्गण्डस्तातवशितिद्यतिमण्डलेन चुप्तच्छ्यास्य विरसोक्तरव्यमून । सामित्र्यतोऽपि यदि या तव कीतराव नीराकृती द्वरति को न सवेतनोऽपि ॥२४॥

श्रुद्धि-2 हो अहं णमी रज्जवावमाण तत्ततवाणं ।

मन्त्र--ॐ हीं भैरवरण धारिण बण्डसूचिनि प्रतिषक्ष सैन्धं सूर्णय सूर्णम पूर्मम पूर्मम भेवम भेवम प्रसासस पत्त पत्त खादम सारम मारम हुं फट्स्वाहा ।

विधि—दूम मन्द्र का श्रद्धापूर्वन १०८ बार जए करके चारो ओर रेखा चींप देनें में मन्द्र मी मेना मेदान छोडकर भाग जाती है तथा साधन मा माहस बदना है और उसे विजय साभ होना है।

🕉 ह्री भामग्डलप्रतिहार्यं प्रमास्यते श्रीजिनाय नमः।

#### स्त्री-आकर्षण एवं राजसम्मानदायक

स्तोत्र-श्लोक—श्यामं यभीरगिरपुञ्ज्वल हेमरत्न सिहासनस्यिमह भव्यशिखण्डिनस्वाम् । आलोकयन्ति रभसेन नदन्तपुन्धं श्चामीकराद्विशिरसीव नवाम्बु वाहम् ॥२३॥

ऋदि—ॐ हीं अहैं णयो बंधण हरणाणं दिसतवाणं । मन्त्र—ॐ नमो भगवति चण्डि कारवायनि सुभग दुर्भग पुवतिजनाना माकर्चय आकर्षय हीं र र थ्यें संबोप्ट अमकस्य हवयं धे चे 1

माक्ष्येय आक्ष्येय हीं र र ध्यू संबोध्य अमुकस्य हुँबयं घेँ घे। टिप्पणो—उनत मन्त्र म जहाँ अमुकस्य शब्द आया है, वहाँ माद्य-व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए।

विधि—इस मन्त्र को सात दिन तक, नित्य १०८ बार जपते रहने से इच्छिन-स्त्री का आक्ष्मण होता है।

अ ही सिहासनप्रातिहार्थोयशोभिताय श्रीजिनाय नमः । यस्त्र-विधान



(स्तोत्र श्लोक सख्या २३)

गुण—इसके प्रमान में राज दरबार में विजय-सम्मान तथा सर्वत्र प्रतिच्छा प्राप्त होती है !

साधन-विधि—किसी एकान्त-स्थान में वाल रंग के आसन पर पूर्वाभिमुछ बैठें तथा लाल रेशम को माला लेकर, २० दिनों तफ निस्य १००० की मंद्रया में ऋढि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम अग्नि में चन्दन, सस्तूरी एवं मिलारस मिश्रित धूप का निक्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप रक्षें।

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे साम्रे ।

#### -: 0 :--

#### शत्रु-सैन्य निवारक एवं राज्यप्रदाता

स्तोन-म्तोक—उद्गच्छतातवधितिषुतिमण्डलेन सुप्तच्छ्याः विरक्षोकतरव्यसूब । साग्निप्यलोऽवि मदि या तव योतराग गीरागतां सजति को न सचेतनोऽवि ॥२४॥

ऋदि-अ हों अहें गमी रज्जदावयानं बत्ततवानं ।

मन्त्र-- १८ हों भरवरण धारिण वण्डमूलिनि प्रतिपक्ष सैन्यं चूर्णय चूर्णय पूर्मिय पूर्मिय भेदय भेदय वस प्रस पच पच खावय खादय मारय मारय हुं फट् स्वाहा ।

विधि—इम मन्त्र का श्रद्धापूर्वक १०८ बार जप करके चारो ओर रेखा धीच देनें में बाबू की नेना मैदान छोड़कर मान जाती है तथा साधक का माहत बदना है और उसे विजय साथ होना है।

🕉 हीं मामण्डलप्रतिहायं प्रमास्यते श्रीजिनाय नमः।

#### यन्त्र-विधान

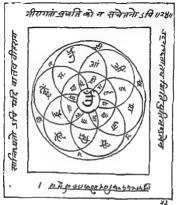

(स्तोत्र श्लोक सख्या २४)

ऋदि-ॐ हीं अहं बमो आगास गा मियाए।

मन्य—ॐ हीं स्त्रों भी योडशमुजाये पधिन्ये प्रों ह्रं हीं नगः स्वाहा।

गुण-इसके प्रमाव से हाथ से निक्ता हुआ राज्य (अथवा शासना-

धिकार) पुनः प्राप्त होता है।

साधन-विधि—किसी एकान्त-स्थान मे ताल रग के आसर्न पर पूर्वीषिमुख बैठ, साल रग की माला तेकर २७ दिनो नक नित्य १००० बार ऋदि-मन्त्र का जप करे तथा निर्धूम-अग्नि में कपूर, कस्तूरी, शिला-रस तथा प्रवेद न्यन्त्र की मिलत धूप का निर्धेम करें। मन्त्र-साधन के अन्तिम दित हवन करने के बाद आदको को २५ नवारी कन्याओं को मोहनमीग तथा हलुवा का भोजन करायें। मन्त्र-साधना करते समय यन्त्र को मुजा में बीध रखना थाहिए।

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे साथे।

सप-वृश्चिकावि विश्वाशक एवं हुँव-यहँ क स्तोत्र ग्लोक-भो भो प्रमादमवयूवमनष्टवसेन मागत्यिनवृ तिपुरी प्रति सार्थवाहम् । एत्ताप्रवेदपति देव नवत्यवाय मयो नवप्रभिनमः सुरदुत्वृप्तिस्ते ।।२४॥ ऋढि-ॐ हुँ अहं वभी हिद्यसम्बणाव महातवाव । सन्त्र-ॐ नमो मगवति युद्धगरुडाय सर्वविषविमाशिनि छिन्द छिन्द भिन्द भिन्द पृष्ट् एहं एहं प्रति प्रस्ति हुए, विष्य प्रदे व्यक्ति के समीप् जोर-वीदि-इस सम्प्रक पा शक्त करते हुए, विष्य प्रदे व्यक्ति के समीप् जोर-वीदि का व आने कर वर्ष-वृश्विक आदि का विष्य उनर जाता है ।

मन्त्रे नदन्तिभागः सुरदुन्तुभरते।।२४।।

। प्रशानका दिए केश्रुक्तिका कातात

शक्य-सिराम्य

ऋद्धि—ॐ हीं वह शमी हिडण मलाणयाए। मन्य—ॐ नमो धरणेन्द्रपद्मावत्यं नमः रवाहाः

गुण- इसके प्रभाव से रोग, शोक तथा पीटा का नाण होता है, हर्प की वृद्धि होती है तथा सब प्रकार के रोग शान्त होते हैं ।

साधन-विधि—किसी एकान्त-स्थान में समें राग के आसन पर वैठ, पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके २१ दिनो तक नित्य १००० की सध्या में ऋदि-मन्त्र का जय करे तथा निर्धुम-अग्नि में बपूर, चन्दन, इलायची तथा करतुरी निधित ध्रुप का निक्षेप करें।

सन्त्र-जय के समय यन्त्र को अच्टगन्ध से भोजपत्र पर लिखकर गरे। में बाँधे रखना चाहिए तथा होली एवं दीपावली वी रात्रि में मन्त्र को जगाना चाहिए अर्थात् पुन जप करना चाहिए।

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग में लायें।

—: o :—

#### परविद्या प्रयोग नाशक एवं सम्मानप्रद

स्तीत्र क्लोकः—उद्घोतितेषु भवता सुबनेषु नाय तारान्वितो विद्युरवं विह्ताधिकारः । सुबताकलापकत्तिलोल्लसितातपत्र व्याजात्त्रिधा धृततनुर्ध्रवसभ्युपेतः ॥२६॥

ऋद्धि—ॐ हीं अर्ह णमो जवपदाईणं घोरतवाणं ।

मन्य—ॐ हीं थीं प्रत्यिङ्गरे महाविद्ये येन येन केनियत मम इत पार्प कारित्तम् अनुमतं वा तत् पार्प तस्येव गच्छतु ॐ हीं श्री प्रत्यिङ्गरे महाविद्ये स्वाहा '

विधि—प्रातःकाल किसी एकान्त स्थान में पूर्विभाष्ट्र वया सन्ध्या समय पिष्यमाभिष्ठुख बैठकर दोनो हाथ जोड़कर, बज्जिल्मुद्रा पूर्वक इस मन्त्र का १०= बार जप करने से दूसरो की विद्या का किया हुआ प्रयोग नष्ट हो जाता है।

ॐ ह्रीं छत्रत्रपप्रातिहार्येविराजिताय श्रीजिनाय नमः।

#### यन्त्र-विधान



YX

(स्तोत्र श्लोक सख्या २६)

ऋदि-ॐ हीं अहं णमो जयंदेयपासेक्ताये।

मन्त्र—ॐ हीं थां श्री श्रृं श्रः पद्मार्यं नमः स्वाहा ।

गुण-इसके णभाव से साधक की सम्मति एव उसके शक्दो को सर्वोत्तम माना जाता है अर्यात् साधक की राय की सर्वत्र कद्र की जाती है।

साधन-विधि—किसी एकान्त स्थान ने लाल रग के आसन पर, दिशा दिशा को बोर मुँह करके बैठें तथा लाल मूँगे को माला लेकर २७ दिनो तक नित्य १०६ बार ऋदि-मन्त्र का जप कर, निर्धूम-अपिन मे अगर, हाज्येर तथा छार-छत्रीका मिश्रित शूप का निक्षंप करे। यन्त्र को अपने समीप रखें । ् उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब उसे आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाये।

# इच्टि-दोष नाशक एवं शत्रु-पराभवकारक

स्तोत्र श्लोक—स्येन प्रपूरितजगत्त्रयपिण्डितेन कान्ति प्रताप यशसामिव सञ्ज्येन । माणिक्य हेम रजतप्रविनिर्मितेन सालत्रयेण मगवस्त्रिको विभागि ॥२०॥

ऋदि-ॐ हीं अहं गमो खलबुटुगासयाण घोरपरवकमाण।

मन्त्र—ॐ हों नमो अरिहताण, ॐ हों नमो सिदाणं, ॐ हों नमो आइरियाण, ॐ हों नमो उवज्झायाण, ॐ नमो लोए सव्य साहूण, ॐ हों नमो नाणाय, ॐ हों नमो दलणाय, ॐ हों नमो चारित्ताय, ॐ हो नमो तवाय, ॐ हों नमो त्रैलोक्य वशकराय हों स्वाहा।

विधि—इस महामन्त्र का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करते हुए जल को अभिमन्त्रित कर, उसे रोगी को पिलादे तथा उसी के छीटे भी दें तो रोगी की पीडा एव दृष्टि-दोष (नजंर लगना) दूर होते हैं। (विशेषकर शिशुओं के लिए यह मन्त्र परम हितकर है)।

ॐ हीं वप्रत्रविदर्शनिताय श्रीजिनाय नम.।

#### यस्त्र-विद्यान



(स्तोत्र म्लोक सख्या २७)

ऋदि—ॐ हीं अहं षमी खल दुटुणासए।

मन्त्र—ॐ हीं श्री धरणेन्द्र पसावती बल पराक्रमाय नमः स्वाहा । गण—इसके प्रशान से शत्र पराजित होता है तथा शत्रता स्थाग क

गुण—इसके प्रभाव से शत्रु पराजित होता है तथा शत्रुता स्थाग कर मान्त हो जाता है ।

साधन-विधि — किसी एकान्त स्थान में काली कन के आसन पर पूर्वीभिमुख बैठें तथा काले सुत की माला लेकर २१ दिनो तक नित्य १००० फर्सि-मन्त्र का जप कर तथा निर्धूम-अभिन में गुगुल, गिरी, संधा नमक एय पृत भिश्रत धूप का निक्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप रक्खें। अनित्य पृत भिश्रत धूप का निक्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप रक्खें। अनित्य दिन यन्त्र को भोजपत्र पर लिखकर, उसे पचामृत में मिला कर नदी में प्रवाहित करदें।

उक्त विधि से जब भन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार प्रयोग में लायें।

#### पराधीनतानाशक एवं यश-विस्तारक

स्तोत्र क्लोक—विव्यस्तजो जिन नमस्त्रिद्शाधियाना मुस्कुब्य रस्तरचितानिय मौतिवन्धान् । पादौ श्रयस्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्सङ्ग्रचे सुमनसो न रमस्त एव ॥२९॥

ऋहि—ॐ हीं अहँ पमो उबदववज्जणाणं घोर गुणाणं। मन्त्र—ॐ हों अरिहत्त सिद्ध आधरिय उवज्जाय साह चुलु चुलु

मुष्ठ हुलु हुलु मुलु मुलु इन्छियं मे कुद हुर स्थाहा ।

विधि नहा सन्त्र को अद्धापूर्वक एक लाख की सख्या में जर लेने में साधक को सबंत्र विजय प्रान्त होती है। प्रताप में वृद्धि होती है। प्रा-धीनला नष्ट होती है एव सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं।

ॐ हों पुष्पमासानियेवितचरणाम्युज अहंते नमः । यन्त्र-विद्यान



ऋहि—ॐ हीं अहं णमो दव वन्त्रणाए। मन्त्र—ॐ हीं श्रो हीं श्रौ वपट स्वाहा।

गुण--इसके प्रभाव से द्वितीया के चन्द्र की भाँति निरन्तर यश-कीर्ति का विस्तार द्वीता रहता है तथा सर्वत्र विजय प्राप्त होती है।

सायत-विधि—िकसी एकान्त-स्थान मे पीने रम के आसन पर, दक्षिण दिशा की ओर मुँट करके बैठे तथा पीले सुत की माला लेकर २१ दिनों तक निस्य १००० की संस्था मे ऋदि-मन्त्र का जप करे तथा निर्धूम-अग्नि में चन्द्रता लीग, कपूर, इलायची एव घृत मिश्रित धूप का निर्धंप करे। यन्त्र को अपने गमीण रखें।

उक्त विधि ने जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तव बावक्यकतानुसार प्रयोग में लागे।

#### -: 0 :--

#### दाहक-ज्यर नाशक एवं लोक-प्रसन्नतादायक

स्तोष ग्लोक—रथं नाय जन्मजनधेविषरार्युखोर्गप यसारयस्यमुमतो निजष्टस्तनातृ । युगत हि पाषिय निषस्य सतस्तवैय चित्रं विभो यदिस कर्मविषाक सुन्यः ॥२६॥

ं ऋदि—ॐ हों अहैं षमो देवाणुष्पियाणं घोरतुण संमवारीणं। मन्त्र—ॐ तेजोहैं सोम सुधा हंस स्वाहा। ॐ अह हों देवीं स्वाहा। विधि—इस मन्त्र को भोजपत्र पर चन्दन से विखरुर, उसे मोमबत्ती पर लपेट। फिर मिट्टी के कोरे घड़े से पानी भनकर, उसमें मन्त्रयुवत मोम-बत्ती को डालंद तो दाहक-ज्वर दूर हो जाता है।

ॐ ही मंसार सागर तारकाय श्रीजिनाय नमः )

#### यस्त्र-विद्यान



(स्तोत्र प्रशोक सम्या २८)

ऋदि-ॐ ही अहं षमी वेवाणुपि माए।

मन्त्र-- ॐ हीं कों हीं हु फद्स्वाहा।

पूर्ण इसने प्रभाव से सब सोग प्रसन्न होते हैं। जिस व्यक्ति वो प्रसन्न करता हो, उसे उनत मन्त्र से अभिनन्त्रित सुपारी, इसायची अयवा लीग बिलानी चाहिए।

साधन-विधि-किसी एकान्त स्थान में साल रण के आसन पर, पूर्वाभिमुख बैठ तथा ताल मुंगा की माला लेकर २१ दिनो तक नित्य १००० की सत्या में ऋदि-मन्त्र का जप करे तथा निर्मुस-अमिन में कस्तूरी, शिला-रस, अगर एव स्वेत चन्दन निर्मित धूप का निर्मुस करें। यन्त्र की अपने समीप रहें।

उन्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो आय, तब आवश्यकतानुसार उमे प्रयोग मे कार्ये।

#### शुभाशभ ज्ञान-प्रदाता एवं जल-स्तम्भक

स्तोत्र प्रतोक—विश्वेरवरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्रं कि वाध्यरश्रकृतिरप्यलिपिस्त्यपीश । अज्ञानवत्यपि सर्वेष कपञ्चिदेव ज्ञानं त्यिय स्कुरति विश्वविकासहेतुः ॥३०॥

ऋदि—ॐ हों यह णमो अपुव्यवलपवाईण आमोसहिपताण । सन्त्र—ॐ हों अहे समो जिजाण सोमुत्तमाणं सोमनाहाणं फोगहियाणं भोगपदिवाणं सोगपत्रजो अगराणं मस शुभाशुम दर्शय दर्शय ॐ हों कर्ण-पिशाजिनी मुख्डे स्वाहा ।

विधि—इस मन्त्र को सथन करते समय श्रद्धापूर्वक १०८ बार जपने से कार्य का सम्मावित ग्रुभाशुभ फल स्वप्त में झात ही जाता है। अ ही अक्ष्मुतगुभविराजितरूपाय कीजिनाय नमः ।

यन्त्र-विधान



ऋद्धि—ॐ हीं अर्ह णमो मद्दाए ।

मन्त्र—ॐ हों थीं क्लों ब्लूं प्रों ह्यूं नमः स्वाहा ।

गुण—इस यन्त्र के प्रभाव से कच्चे घड द्वारा कुएँ से पानी भर कर निकाला जा सकता है।

साधन-विधि—किसी एकान्त स्थान मे कार्गरम के शासन पर पूर्वामिमुख बैठें तथा घडाक्ष की माना लेकर ६० दिनो तक, निरम ७०० की सत्या मे ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धून-अग्नि मे दशाङ्ग अयवा गुग्गुल, लोबान एय वृत मिश्रित ध्रूप का निर्धंम करे। यन्त्र को अपने समीप रखें।

उवत विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे लाग्नें।

#### -: • :--

## शत्रु-उपद्रवनाशक एवं शुभाशुभ ज्ञान प्रदाता

न्तोत्र ब्लोक-प्राम्भारसम्भृतनभासि रजासि रोषा दुर्खापितानि कमठेन शठेन यानि । छाद्यापि तैस्तव न नाय हता हतश्शो ग्रस्तस्त्यमीभिरयमेव पर दुरासा ॥३१॥

ऋडि—ॐ हीं बहुँ वमी इद्विष्णित्तरावयाण रथेलो सहिपताणं। मन्त्र,—ॐ हीं पाश्वेयक्ष दिव्य रूपाय महाध वर्ष एहि एहि आं कीं हों नमं:।

विधि—इस मन्त्र ना श्रद्धापूर्व हं जप करने से दुष्ट शत्रु पराजित होता है तथा उपद्रव शान्त होते है।

ॐ हों रजोवृष्टपक्षोश्याय श्रीतिनाय नमः।

#### यन्त्र-विधान



(स्तोत्र प्रलोक संख्या ३१)

ऋदि-ॐ हीं अहं णमो बी आवण पताए।

सन्त्र-ॐ नमी भगवति चक्रधारिणि श्रामय श्रामय नम शुभागुर्ध वर्गेय दर्गय स्थाहा ।

गुण-इसके प्रभाव से गुभागुभ प्रश्न का फल जात होता है।

साधन-विधि--- किसी एकान स्थान में श्वेत रण के आंसन पर पूर्वाभिमुख बैठ तथा नकद सून को माखा तेकर १४ दिनो तक निर्य १००० को नक्या में ऋदि--- मन्त्र का जय करें तथा निर्मन-अनिन में चन्दन, छार-प्रवीक्षा तथा अगर मिश्रित तथा को निर्मेश करें । ११वें दिन पूत, अगर तथा पीली सर्सो से हवन करने के बाद मिन्दान्न वितरण करें । यन्त्र को अपने समीप रक्षे

उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तव वावश्यकतानुसार प्रयोग में लाये।

#### निद्राकारक एव सांधातिक विद्या-भयनाशक

स्तोत्र म्लोक-यद्गर्गर्जूर्जितप्रनौधमदध्यभीम ध्रस्यत्तिङमुसल मासलघोर धारम् । वैत्येनमुस्तमम दुस्तरवारि दश्ने तेनव तस्य जिन दुस्तरवारिकृत्यम् ॥३२॥ क्रांटि—४६ चौ अर्थं जायो अस्यस्यवास्यस्य अस्तोस्परियामा॥

ऋदि—ॐ हों वह जाने अटुमबजासवाच जल्लोसहिपसाच । मन्त्र—ॐ भ्रम भ्रम केशि भ्रम केशि भ्रम माते भ्रम माते भ्रम विभ्रम विभ्रम पुष्टा युष्टा मोहय सोहा स्वाहा ।

बिधि—इस मन्त्रको जपते हुए, पृथ्वी पर न गिरे हुए सरसो के दानो को अभिमन्त्रित कर, जिस घर को चौखट पर डाल दिया जाता है उस घर के लोग गहरो निद्वा ने मन्त्र हो जाते हैं।

ॐ हीं कमठबेरवमुक्तवारिधाराक्षोभ्याय श्रीजिनाय नमः । यन्त्र-विधान



ऋद्धि--ॐ हीं अहं णमो अटुमर णासए।

मन्त्र--ॐ नमो भगवते मम शत्रून् बंघय दश्य ताहय ताहय उन्मूलय उन्मूलय छिद छिद भिद भिद स्वाहा ।

गुण-इसके प्रभाव से शशु की माधातिक शस्त्रादि विद्या का प्रभाव सट्ट होता है और वह निवंत होकर अपनी दुष्टता को छोड देता है।

साधन-विधि—किसी एकान्त स्थान में काने रत के आसन पर, नैक्ट्रेंट्यकोग की ओर मूंह करके बैठे नथा पदाबीज (कमसगट्टा) की माला लेकर, २७ दिनो तक नित्व २००० की मध्या में ऋदि-मन्त्र का जप करे सथा मिद्यूंग अनिन में गुगुत, तगर, नाबरमोथा तथा घृत मिधित धूप का निक्षेप करे। यस्त्र को अपने समीप ही ग्लं।

उन्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुमार प्रयोग में लागे।

#### -: 0 .--

#### भूतप्रेदावि भय-नागक एवं दुर्भिक्ष निवारक

स्तोत्र श्लोक—स्वस्तोध्वैकेशविकृताकृति मत्यंमुण्ड-प्रातम्बधुद्दमयववषत्र विविद्यंदिग्तः । श्रेतप्रजः प्रति भवन्तमपीरितो यः सोऽस्यामवस्त्रतिशव भवदुःख हेतुः ॥३३॥

ऋद्धि-ॐ होँ अहँ वमी असगिपातारिवारपाणं सच्चोसहिपताणं ।

मण्य—35 हीं श्री बतीं बां श्री श्रूं यः बस्तो बतीं कतिकुण्ड पासनाह अर्जे युव युव मृत कुरु कुरु फर फर किलि किलि कल कल धम धम ध्यानामिना मस्मी कुरु कुरु युग्य प्रणतानी हित कुरु कुरु हु कट् स्वाहा।

विधि—इस मन्त्र का श्रद्धापूर्वक जप करने से राजभय, भूत-पिशाच भय, डाकिनी-शाकिनी भय एव हस्ती, सिंह, मर्प, वृश्चिक आदि का भय नष्ट होता है।

ॐ हीं कमठदेत्य प्रेवित भूतिपत्ताचाद्यक्षोध्याय श्रीजिनाय नमः ।



(स्तोत्र क्लोक संख्या ३३)

श्राह्म-ॐ हीं अहं गमो जविताए खिताए।

मन्त्र-ॐ हों भी वृषभावितीर्थंडूरेम्यो नमः स्वाहा ।

ऋ अस अमु पमु पपु शीश्रे बाबि अधशाकु अममुनने पाम ।

पुण-इसके प्रभाव से वित्रिष्टि, अनावृद्धि, उल्लापात एवं टिड्डी दल आदि उत्पातों से सम्भावित दुमिक्ष दूर होकर, प्रजा भी रक्षा होती है

तया सुभिक्ष होता है।

साधन-विधि—किसी एकान्त स्थान में गेहए रंग के आसन पर, बायम्य कोण की ओर मुँह करके बैठे तथा न्द्राक्ष की माना लेकर ७ दिनी तक, नित्य १००० बार ऋदि-सन्त्र का जब करे तथा निर्धम-अस्मि में पूर, परन्त, गिरी, इसायची एवं पृत मिश्चिन धूप का निर्धेप करें। यन्त्र को अपने समीप रखें।

उन्त विधि से मन्त्र जब सिद्ध हो जाय, तब उने आवश्यकतानुसार

प्रयोग में लायें।

# धन-अन्न प्रदायक एवं भृतादि योड्रा नाशक

स्तोत्र श्लोक-धन्यास्त एव भवनाधिप ये त्रिसन्ध्य माराधयन्ति विधिवद्विधतान्य कृत्याः । भक्त्योल्ल सत्युलक्यक्ष्मल देह देशाः पादह्य तव विभी भवि जन्म भाज: ॥३४॥

ऋदि-ॐ हीं अहं णभो भूताबाहायहारयाणं विद्वोसहिपताणं। मन्त्र-अ नेमो अरिहंताणं, अ नेमो भगवड महाविज्नाए सतद्वाए

मोर हुलु हुलु चुलु चलु मयूरवाहिनीए स्वाहा ।

विधि—वीत कृष्णा देशमी (गुजराती-मगसिर कृष्णादशमी) के दिन निराहार रहकर इस मन्त्र का श्रद्धापूर्वक १००० बार जप करे। तदुपरान्त आवश्यकतानुसार परदेण-यात्रा, व्यवनाय अथवा लेन-देन के समय इस मन्त्र का सात बार स्मरण (जप) करने से लक्ष्मी तथा अन्न का लाभ होता है।

ॐ हीं त्रिकालपूजनीयाय श्रीजिनाय नमः। .. यन्त्र-विद्यान



ऋद्धि-ॐ हीं अहं षमो उति अस्सायतक्षणणं ।

मन्य—ॐ हीं नमो भगवते भूतिपशार्वराक्षस वेतालान् ताडय ताडय मारय मारय स्वाहा ।

गुण-इससे भूत, पिशाच, राक्षस, डाकिनी, शाकिनी आदि नी

पीडा तथा शत्र-भय आदि नष्ट होते हैं।

साधन-विधि—िकसी एकान्त-स्थान में काल रंग के आसन पर बायव्य कोण को ओर मुँह करके बैठे तथा बिच्छूकोटा के फसो की माना लंकर २१ दिनो तक नित्य २१ बार ऋदि-मन्त्र का जप करते हुए इसी मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित सरसो के दानों को पानी में डास तथा निर्मूप-अपिन में गुगुल, सरसो, लालिमचं एव पुत मिश्रित धूप का निक्षेप करे। यन्त्र को अपने समीप एखें।

उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार प्रयोग

मे लाये।

स्वाहा ।

#### —. e :—

संकट-निवारक एवं अपस्मारादि दोष नाशकः स्तोत्र स्लोक—अस्मिक्रपारमववारि निष्ठी सुनीश मन्ये न मे अवणगोचरता गतोऽपि। आकणिते तु तब गोत्र पवित्र मन्त्रे कि वा विपद्विषयरी सविध समेति॥१३॥

ऋडि--ॐ हीं अहं गमो मिगोरी अवारवाणं मणवलींगं । मन्य--ॐ नमो आहिताणं कस्त्यू नमः, ॐ नमो सिडाण स्स्त्यू न नमः,ॐ नमो आयरियाणं स्स्त्यू नमः, ॐ नमो उवस्त्रायण ह्मस्यू नमः ॐ नमो लीए सञ्बताहुणं छ स्स्यू नमः, अमुकस्य सकटमोक्ष कुर कुरु

टिप्पणी-उक्त मन्त्र मे जहां 'अमुबस्य' शब्द आया है, वहां साध्य-

व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए।

विधि—इस मन्त्र को एक सुन्दर चीनों के उत्तर लिखकर, उसके उत्तर श्री पास्त्रनाथ स्वामी की प्रतिमा को स्थापित करें, तदुपरान्त चमेली के पुणी को चीकी पर चढाते हुए इस मन्त्र का १०० बार जप नरे। प्रत्येक मन्त्रन्त्रन काय एक पुण्य चीको पर प्रतिमा ने समीप चढाते जाय। मन्त्र जप खडे होकर करना चाहिए। इस मन्त्र से सब सकट दूर होते हैं तथा सबँत्र विजय प्राप्त होती हैं।

ॐ द्वीं आपन्निवारकाय श्रीजिनाय नमः।

#### यन्त्र-विधान



(स्तोत्र श्लोक सख्या ३५)

ऋदि—ॐ हीं अर्ह वमी मिउजलिङ्जवासए।

मन्त्र—ॐ नमो भगवते शृग्युग्मदायस्मारादि रोगशांति कुरु कुछ स्वाहा।

गुण—इसके प्रभाव से मुगी, उन्माद, अपन्मार तथा पागलपन आदि असाध्य रंग्य शान्त होते हैं।

साधन-विधि—किसी एकान्त-स्थान मे कैले के पते के आसन पर, नैक्ट्रेस कोण की ओर मुँह करने वैठे नथा चन्दन की माला लेकर २१ दिनो तक नित्य ७०० की सख्या मे ऋदि-मन्त का अप कर नथा निर्धूम-अपिन मे लोबान एव पृत मिश्रित धूप का निर्धेप कर। यन्त्र रा अपने नमीप रक्खे।

उक्त विधि से अब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तव आवश्यकतानुसार प्रयोग में लागे।

# वशोकरण-कारक एवं सर्प-कीलक स्तोत्र श्लोक-जन्मान्तरेऽपि तव पावयूग च देव

स्तोत्र श्लोक-जन्मान्तरेऽपि तव पावयुग च देव भन्ये मया महित मीहित दान वसम् । तेनेह जन्मनि मुनीश परामवाना जातो निकेतनमह मधिताशयानाम् ॥३६॥

ऋदि—ॐ हीं अहैं णयो वालवसीय रणकुसलाज वचणवतीण। मन्त्र—ॐ नमो मगवते चन्द्र प्रभाय चन्द्रेन्द्रसहिताय नयनमनोहराय ॐ बुसु चुसु गुसु गुसु नोलस्त्रमरि नोलस्त्रमरि मनोहर सर्वजन वश्य कुठ कुठ

स्वाहा ।

विधि—दीपावली के दिन पीले रग की गाय के दूध से निर्मित शुद्ध पुत का दीपक जलाकर, उससे नवीन मिट्टी के बर्तन में कांजल पारे। आवश्यकता के समय उक्त कांजल को अपनी आँख में लगाकर जिस साध्य व्यक्ति के सम्मुख पहुँचा जाएगा, वह वशीभूत हो जाएगा।

अ हो सर्वपराभवहरणाय श्रीजिनाय नमः। यन्त्र-विधान



ऋदि—ॐ हीं आईं णमो ग्रांहुं फट् विचकाए ।

मन्त्र—ॐ ह्रीं अष्टमहानाय कुल विष शान्तिकारिण्यैः नमः ।

गुण-इस मन्त्र से अभिमन्त्रित ककृष्टियों को सर्प के ऊपर फेंकने से वह कीसित हो जाता है। इसे पडकर काले सर्प को पकड़ने से वह काटसा नहीं है तथा उसके विप का प्रभाव भी नहीं होता है।

साधन-विधि — किसी एकान्त-स्थान में हरे रग के आसन पर, ईशान कोण की ओर मुँह करके बैठें तथा सन (पाट) की माला लेकर ७ दिनों तक नित्य १००० की संख्या में ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्मम-बिन में गुग्युल एव कुन्दक मिश्रित धूप का निर्लोप करें। यन्त्र को अपने समीप रक्ये।

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे साथे।

#### -: 0 :--

# भूतप्रहादि निवारक एवं सम्मान-प्रदायक

स्तोत्र श्लोक-नूनं न मोहितिमिरावृत लोचनेन पूर्वं विमी सङ्घिप प्रवित्तीकितोऽसि । मर्माविधो विद्युरयन्ति हिमामवर्षाः प्रोद्यस्वरुवयत्यः क्यमन्यपैते ॥३७॥

भूति—ॐ हीं अहं वभी सब्बराज प्यावसीयरण कुसलाण काय-बतीणं।

मन्त्र—ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतविधिण अमृतं त्राखय श्रावयः सं संवतीं वसीं हुंहुं स्लंब्लूंहां हां द्वांद्वीं हीं हां द्वावयः द्वावयः हीं स्वाहा।

विधि—इस मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित जल का आजमन करने में भूत, प्रह तथा शाकिनी आदि के उपद्रव बान्त होने हैं।

🕉 हों सर्वमसर्वा नथमयनाय श्रीजिनाय नमः।

#### यन्त्र-विधान



(स्तोत्र वलोक सहवा ३७)

ऋडि—ॐ हीं अर्ह गमो लो त्रि हीं लोमिए।

मन्त्र- अ नमी भगवते सर्वराजाप्रजावस्य कारिणे नमः स्वाहा । गुण-यन्त्र को अपने पास रक्खें तथा मन्त्र से ७ कवडो को अभि-मन्त्रित कर, झीरवृक्ष के नीचे पहुँच कर उन्हे अपर की ओर उछाल कर अधर में ही लफ्क ले, तदुषरान्त उन्हें नगर के चौगहे पर उाल दें तो राजा

में मिलाप एव श्रेष्ठ पुरुषों से सम्मान प्राप्त होता है।

साधन-विधि-किसी एकान्त-स्थान में लाल रस के आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे तथा २१ दिनो तक नित्य १०८ बार ऋद्धि-मन्न का कनेर के फूलों के साथ जप करे जर्यात् १०८ कनेर वे फ्लो के माथ १०८ बार ऋदि-मन्त्र जपे तथा निर्धम-अग्नि में लोग, बुन्दरू, चन्दन और घृत मिश्रित धुप ना निक्षप करें। यन्त्र नो अपने समीप रवखे।

उनत विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर उसे आवश्यकतानुसार

प्रयोग में लागे।

क्षभीरिसत कार्य-पाधक एवं नहरू आदि रोग-नाशक स्तोच ण्लोक—आर्काणतो अपि महितोअपि निरोक्षतोऽपि तृतं व चेतसि मया विधृतोअसिमशस्या जातो अस्मितेन जनवान्त्रय ,दुःखपात्रं . यस्मारिकयाः प्रतिकत्तिन न क्षावसृत्याः ॥३६॥

ऋदि—ॐ हों अहँ शमो डुस्सहरूडुणिवारयार्थ खोरसवीर्थ । मःत्र—ॐ हो श्रों ऍ अहँ क्लीं कों ब्ली झों यूँ नीमकण पासना इ.खारिविजयं कुरु कुर स्वाहा ।

विधि—इस मन्त्र का थडापूर्वक सवा लाख की संध्या में जप करने से अभिलियत कार्यों की सिद्धि होती है।

> हीं सबंदुःख हराय श्रीजिनाय नमः । यन्त्र-विधान

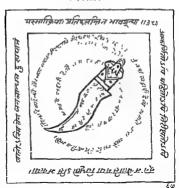

ऋद्धि—ॐ ह्वीं अर्ह णभी इट्टि मिट्टि मक्खं कराए।

मन्त्र-ॐ ज्ञानवान्हारवापहारिष्यं भगवत्यं खद्भारीदेर्ध्यं नमः स्वाहा ।

गुण—इम मन्त्र से होली की राख को २१ बार अभिमन्त्रित कर उसके द्वारा नहरुवा, जनेवा, उदर तथा हृदय-पीडा के रोगी को, जब तक रोग दूर न हो, तब तक प्रतिदिन झाड़ा देते रहने से उक्त बीमारियां दूर होती हैं।

साधन-विधि-किसी एका-त-स्थान में खेत रग के आसन पर पूर्वी-मिमुख बैठें तथा श्वेत काष्ठ (सफंद लकडी) की माला लेकर १४ दिनी तक, नित्य १००० की सच्या मे ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धम-अनिन में लॉग, कुन्दरू, चन्दन तथा घृन मिश्रित धूप का निक्षेप करें। यन्त्र की श्रपने समीप रक्खें।

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर बावश्यकतानुसार प्रयोग म लावें।

#### -: 0 :--

आकर्षण कारक एवं ज्वरादि नाशक

स्तोत्र क्लोक-सर्व नाथ दुःखिजनदस्सल हे शरण्य कारण्यपुष्यवसते वशिना वरेण्य भक्त्यानते समि महेश दयां विद्याय दुःसांकुरोह्सनतत्परतां विधेहि ॥३६॥

ऋदि-अ हीं अहं णमी सव्वजरसंतिकरणं सप्पिसवीणं ।

मन्त्र-सम्ह्यू क्ली अये विजये जवंते अपराजिते उम्ल्यू अभे, इत्स्यू मोहे, स्म्लब्यू स्तम्मे, ह्म्लब्यू स्तम्मिन अमुकं मोहय मोहय मन वस्य कुर कुर स्वाहा ।

टिप्पणी-जनत मन्त्र मे जहाँ 'अमुक' शब्द आया है, बहाँ साध्य-व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए।

विधि—इस मन्त्र के जप से स्त्री-पुरुष मे परस्पर आकर्षण होता है। स्त्री जपे तो पुरुष वस्त्र में होता है और पुरुष जपे तो स्त्री वस में होती है।

ॐ हों जगज्जीवदयासवे श्रीचिनाय नमः ।

#### यन्त्र-विद्यान



(स्तोत्र श्लोक संख्या ३६)

ऋदि-ॐ हीं अहं जमो सत्ता वरिएयणिञ्जं।

मन्त्र-अन्त्रभी भगवते अमुकस्य सर्वज्वर शांति कुरु कुर स्याहा । टिप्पणी-जनत मन्त्र मे जहाँ 'अमुकस्य' शव्द आया है, वहाँ रोगी

व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए।

गुण—इस मन्त्र को भोजपत्र पर लिख कर तथा धूप देकर, रोगी स्पक्ति के कण्ठ में बाँध देना चाहिए। इसके प्रभाव से सब प्रकार के ज्वर

समा सिमात दूर होते हैं।

साधन-विधि-किसी एकान्त-स्थान में हरे रग के आसन पर ईयान कोण की ओर मूँह करके बैठें तथा कस्त की माजा नेकर, ७ दिनो तक नित्य १००८ बार ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम-अप्ति में गुगुल, निरी एवं पूत मिश्रित धूप का निक्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप रखें। जस्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर उसे बाबस्थरतानुसार प्रयोग

में लायें।

#### विषम-ज्वरादि नाशक

स्तोत्र-श्लोक—ितः सख्यसारत्रारणं शरणं शरण्य भासाद्य सावितरिषु प्रचितावदातम् । स्वस्पादपद्भुजमपि प्रणिधानवस्यमे बन्ध्योऽस्मि सङ्भुवनपावन हा हृतोऽस्मि ॥४०॥

ऋदि—ॐ हीं अहें भमी उष्हसीयवाहविणासवाणं मधुसवीणं । मन्त्र—ॐ नमी भगवते स्त्र्ध्यं नमः स्वाहा ।

विधि—इस मन्त्र का श्रद्धापूर्वक जय करने से सब प्रकार के विषम-ज्वर दूर होते हैं।

ॐ हों सर्वशान्तिकशय श्रीजिनाय चरथाम्बुजायः समः । बन्द्र-विद्यान



ऋदि—ॐ हों अहं चमो उण्ह सीय णासए । मन्त्र—ॐ नमो भगवते इच्छाँ नमः स्वाहा ।

गुषा—इसके प्रभाव से इकतरा, तिजारी, चौथंया आदि विषम-ज्वर पूर होते हैं।

साधन-विधि — किसी एकान्त स्थान में हरे रंग के आसन पर, ईशान कोण की ओर मूँह करके बैठें तथा खड़ाझ की माखा लेकर १४ दिनों तक नित्य १००० की संख्या में ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धुम अपने गिरी एवं गुग्युल मिश्रित धूप का निर्दोप करें । यन्त्र को अपने समीप रक्खें।

डक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग में कार्ये।

-: 0 :--

# अस्त्र-शस्त्रादि स्तम्मक

स्तोत्र-म्लोक---देवेन्द्रबन्द्य चिदिताखिलवस्तु सार संसारतारक विभो भुवनाधिनाथ त्रायस्य देवकरुणाहृद मां पुनीहि सीदन्तमद्य समस्वस्यसमाम्बुरासेः ॥४१॥

ऋदि —ॐ हीं अर्ह जमो यप्पताहकारवाणे अमइसयीणे । सन्त्र—ॐ नमो भगवते हीं औं क्तीं ऍ ब्लुं नमः स्वाहा ।

विधि--इस मन्त्र का श्रद्धापूर्वक जप करने से शत्रु के अस्त्र-शस्त्रादि कुण्ठित हो जाते हैं।

🌣 ह्वीं चगन्नायकाय श्रीजिनाय नमः।

#### यन्त्र-विद्यान



(स्तोत्र श्लोक संख्या ४१)

ऋद्धि—ॐ हीं अहं गमी बध्यला हथ्यए ।

मन्त्र-ॐ नमी भगवते वंत्रपारि नमी हीं भीं बसी ऐं हर्नू नमः।

पुण-इस मन्त्र के प्रभाव से तीर, तलबार, भावा आदि वस्त्र-शस्त्र साधक को घायल नहीं कर पाते।

साधन-विधि-- किसी एकान्त स्थान में कासे रंग के आसन पर, पूर्वीभिमुख बैठें तथा काने सूत को माना तेकर २१ दिनों तक नित्य १००० की संस्था में ऋडि-मन्त्र का जप करें एव निर्धुय अगिन में नयक, सिर्ध, गुग्युव तथा मृत मिथित सूप का निर्झेप करें। यण्य को अपने समीप रन्छें।

उनत निधि से मन्त्र के सिद्ध हो आने पर उसे आवश्यकतानुसार प्रयोग में लायें।

# स्त्री-रोग नाशक

स्तोत्र क्लोकः प्रशिक्त नाय भववङ्ग्रि सरोष्हाणा, भवतेः फलकिमपि सन्ततसध्यितायाः । तन्मे स्वरेकशरणस्य शरण्य भूयाः स्वामी त्यमेव भूवनेऽत्र भवान्तरेऽपि ॥४२॥

स्वामा त्यमव भुवनान भवात्तराय ॥वशा ऋडि—ॐ हों अहं जमो इत्यिरत्तरो अणासवाणं अवखीणमहाण-साल।

मात्र-अ ही थीं बतीं एँ वह असिमाउसा भूर्षवः स्वः चक्रेस्वरी देवी सबरोग निव निव व्हर्डि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा ।

विधि—इस मन्त्र का नित्य १०८ बार श्रद्धापूर्वक जप करते से स्त्रियों से सम्बन्धित समस्त कठिन रोग दूर होते हैं तथा समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।

ॐ हों अशरणशरयाय श्रीजिनाय नमः। धन्य-विधान



(स्तोत्र स्तोक सख्या ४२)

ऋद्धि—ॐ हीं अर्ह णमो इत्यि रत्त रोजणासए । मन्त्र—ॐ नमो भगवते स्त्री प्रमृत रोगादि शान्ति कुरु कुरु स्थाहा ।

गुण-इसके प्रभाव में नियमों का प्रदर रोग दूर होता है, रक्त-

स्राव क्य जाना है नथा गभ का प्राम्भन होता है।

साधन-विधि—किसी एकान्स-स्थान में चित्र-विचित्र (रग-विरसी सूगी) आसन पर, उत्तर दिका वी ओर मुँह करके बैठे तथा करती फल (केला के फल) को माला नेकर, २१ दिनो तक नित्य १०८ की सख्या में ऋदि-मन्त्र का अप नरे गया निर्मूस अग्नि में लौग, कपूर, चरवन, इलायची, शिलारम एव युत मिश्रित धूप का निक्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप रसके तथा परावती देवी की सूर्ति का क्षुमुधी रग के बस्त्राधूपणों से ग्रुष्कार करें।

उक्त विधि में मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर उसे आवश्यकतानुसार

प्रयोग में लाये।

भय-नाशक एवं बन्धन-मोक्ष कारक

स्तोत्र-श्लोक—इत्थं समाहितधियो विधिविण्जनेन्द्र साग्द्रोतसयुलक कञ्चुकिताङ्ग मागाः । त्यद्विग्वनिर्मतमुलाग्युजयद्वलक्ष्याः ये संस्तर्यं तव विभी रचयन्ति भव्या ॥४३॥

ऋदि—ॐ हीं अहं णनी वंदिमोअवाणं सम्वसिद्धाय वणाणं । मन्त्र—ॐ नमो भगवति हिस्मिवासिनि अस्तस्तमांसप्यिन हयत-भंडसपद्दिष्ट्र तुह रणमते पहरणदुद्दे आयासमदि पायालमंहि सिद्धमंडि जोदणिमंडि सस्वमुहमंडि कज्जलपड्ड स्वाहा ।

विध--- कृष्णपछ को बस्टमी को ईशान दिशा को बोर मूंह करके इस मात्र का जब कर तथा काले घतुरे के बीजो के तेल का दीपक जला-कर, उससे नारियल के खोपरे में काजल पारें। उस काजल द्वारा कपाल पर त्रिपूल का चिह्न बनाने तथा उसे नेत्रों में बीजने से सब प्रकार के भय दूर होते हैं तथा चित्त को डिंडम्नता सान्त होती हैं।

🌣 ह्रीं चित्त समाधि सुरेविताय थीजिनाय नमः।

#### यस्त्र-विधान



60

(म्लोत्र एलोक संख्या ४३)

ऋद्धि-अ हों अहं गमी बंदि मोअ गाए।

मन्त्र--ॐ नमी सिद्ध महाप्तद्ध जगत् सिद्ध त्रेलीवय सिद्ध सहिताय कारागार बंधन सम रोगं छिन्द छिन्द, स्तम्भय स्तम्भय ज् भय ज् भय मनी-बांछित सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा।

गुण-इसके प्रभाव से बन्दी बन्धन-मुक्त हो जाता है, रोग शान्त

होता है तथा अभोप्ट कार्य सिद्ध होते है।

साधन-विधि-किसी एकान्त स्थान में काले कम्बल के आसन पर, आम्नेय कोण की ओर मुँह करके बैठे तथा काले रग के मृत की माला लेकर १४ दिनो तक नित्य १००० की मरया में ऋदि-मन्त्र का जप करे एवं निर्धम-अग्नि में चन्दन, गुगुल तथा लालमिर्च मिश्रित ध्रूप का निक्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप रवखें।

उक्त विधि में जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब उसे आवश्यकतानुसार

प्रयोग में लायें।

रोग-शत्रु नाशक एवं व्यापार-वर्द्ध क स्तोत्र व्योक--जननयनकपृदचन्द्र प्रमास्वराः

स्वर्गं सम्पदो भूक्त्वा। ते विगनितमलनित्या

अचिरान्मीलं प्रपक्षते ॥४४॥ श्रुद्धि—ॐ ह्रीं अह्ँ णमो अन्त्वयमुह्वावयस्स बहुमार् भन्त्र—ॐ नट्टहुमयट्टाणे पण्टुकम्मट्ठनट्ठसंसारे । परमट्टिनट्टिजट्ठे अट्ट्रणाधीसरं सर्वे ॥

विधि—रार्ह, नमक, नीम कं पेसें, कहवी तूमरी गुग्युत—इन पाँचो वस्तुओं को एकत कर उसत मन्त्र से अ फिर पिछले प्रहर में नित्य ३०० बार हवन करने में रोग, का नाग होता है। जब तक कार्ये सिद्ध न हो, तब तक १ पाहिए।

🌣 हीं परमशांति विद्यायकाय श्रीजिनाय नः यन्त्र-विद्यान



(स्तोत्र श्लोक सच्या 🐗

ऋद्धि-- ॐ हीं श्री बलीं नमः।

मन्त्र—ॐ नेको धरकेन्द्र पद्मावतीसहिताय औं क्लीं ऐं अहं नमः ताः।

स्वाहा ।

गुण--इसते व्यवसाय में साभ तथा धन की प्राप्ति होती है। साधन-विधि--किसी एकान्त स्थान में सास रम के आसन पर, पूर्वाभिमुख बैठें तथा मूँग की माला लेक्ट ४० दिना तक नित्य १००० की सख्या में ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्मुग-अग्नि में पन्दन, कस्तूरा, शिलार्स एवं क्यूर मिथित धूप का निर्मुग-अग्नि में पन्दन, कस्तूरा,

अवधि में एकाशन तथा भूमि-सयन करें तथा यन्त्र की अपने समीप रक्छें। उक्त विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर, उसे आवश्यकतानुसार

त्रयोग मे लावें।

#### आवश्यक-ज्ञातव्य

श्रीमक्तामर स्तोत्र दिगम्बर तथा श्वेताम्बर—स्दोनो जैन-सम्प्रदायो मे समान रूप से मान्यता एव प्रतिष्ठा प्राप्त है। इमके रचयिता श्री मानतुङ्ग आषार्य हैं, जिनका स्थित-काल राजा भोज के समय का माना जाता है।

विभिन्नं कामनाओं की पूर्ति हेतु इस स्तोत्र को विभिन्न ऋदि तथा मन्त्रों के साथ प्रयोग में लाया जाता है। इस स्तोत्र के मन्त्र-साधन तथा यन्त्र-साधन की विधिवां करूयाण मन्दिर स्तोत्र' की भाति १ थक्-पृथक् न होकर एक ही है अर्थात् मन्त्र-यन्त्र साधना से पूर्व एक बार सम्पूर्ण स्तोत्र का श्रद्धा सिह्त पाठ करें, तहुपरान्त जिस कार्य विशेष के लिए मन्त्र-साधना करानी हो, उससे सम्बन्धित स्तोत्र-स्तोन को एक मोटे कायज पर बहे-बहे असरों में सिखकर साधनास्यती में न्यस्ते, तहुपरान्त जयन को स्वणं, चांदी अपना तांवे के पन पर खुदबाकर अपने समीप रखें, फिर 'साधन-विधि' के अनुसार ऋदि तथा मन्त्र का निश्चित सस्या में खप करें।

इस स्तोत्र की मन्त्र-यन्त्र साधना के समय भगवान् आदिनाय स्वामी की प्रतिमा को सम्मुख ग्यने से जारम-रस्ता होतो है। यो, प्रतिमा को मम्मुख रखना जावस्यक नहीं माना गया है।

इस स्तोत्र के जिन वृद्धि-मन्त्रों के साथ जप-सख्या का उल्लेख नहीं हैं, उन्हें २१ दिन तक नित्य १००० की सध्या में चप कर सिद्ध कर लेना चाहिए। पूर्वीभिमुख, पवित्र बासन पर बैठना तथा सफेद सूत की माला पर जप करना चाहिए।

#### सर्वविद्न विनाशक

हतोदः—मस्तामर प्रणत मौति मणि प्रभाणा-मुद्योतकं दक्षित पावतमो वितानम् । सम्यक् प्रणस्य जिनपाद युगं पुगादा-यालम्यनं मयजले यतनां जनानाम् ॥१॥

व्हाडि—ॐ हों अर्हणमो अरिहंताणं जमो किणाणं हां हों हुं हों हु: अप्ति आनुसा अप्रति चन्ने कट् विचयाय छो हों नमः स्वाहा ।

मन्त्र- अहां हीं हुं श्री क्तीं ब्तूं की अहीं नमः स्वाहा ।



साधन-विधि---पवित्रता पूर्वक नित्य १०० वार क्ट्रिट-मन्त्र का जग करने तथा यन्त्र को अपने पास रखने में मब प्रकार के विध्न तथा उपध्य दूर होते हैं।

### मस्तक-पोडा नाशक

क्लोक—यः संस्तुतः सकलवाड्मयतत्त्ववोधा दुद्दभूत बुद्धि गुदुभिः सुरलोक नार्यः । स्तीप्रजंगत्तिस्य चित्त हरेरदारैः स्तोध्ये किताहमपि संप्रयमं जिनेन्द्रम् ॥२॥ ऋदि-ॐ हों अहं णमी ॐ हो जिषाणं झाँ झाँ नमः स्वाहा । मन्त्र—ॐ हों ऑं क्सों ब्लूं नमः सकतार्य सिद्धीणं ।



साधन-विधि—िकसी एकान्न स्थान में काल वस्त्र धारण कर, काले आसन पर पूर्वाभिमुत नो दण्डासन से बैठे तथा कालो माला हाथ में लेकर २१ दिनो तक नित्य १०= बार अथवा ७ दिनो तक नित्य १००० की सख्या में ऋदि-मना का चप करने से क्षत्र नष्ट होते हैं तथा सिर-दर्द दूर होता हैं। मन्त्र साधन-काल में नित्य हवन करना चाहिए तथा दिन में एक बार मोजन करना चाहिए। यन्त्र पास में रखने से क्षत्रु की दृष्टि बन्द (मजर-बन्द) होती है।

# सर्व-सिद्धि दायक

श्लोक—मुद्धया बिनाऽपि बिबुधार्नितराद पोठ स्तोतुं समुद्यतमिर्तिवगतत्रपोऽहम् । बालं बिहाव जलयंस्थितमिर्द्रिवम्य-मन्यः क इच्छति जनः सहसा यहीतुम् ॥३॥

ऋद्धि—ॐ हों अहंबमी परमीहि त्रिणार्थ हार्रे कार्रे नमः स्वाहा । मनत्र—ॐ हों भीं वर्ती विद्वेष्यो बुद्धेष्य गर्थतिदि वायके भ्यो नमः स्वाहा ।

अ नमी भगवते वरमतस्वार्यं भव कार्यसिद्धिः हां हीं हु हुः अस्वरूपाय नमः ।



अभिमन्त्रित पानी के छीटे मुँह पर देने भे सब प्रमन्न होते हैं। तथा यन्त्र को पास रखने से त्रमु को नजर बन्द होती है।

# जल-जन्तु भय-मोचक

श्लोक—वश्तुं ग्रुष्यत् ग्रुष्यत् स्वराञ्चकान्तात् कस्ते क्षमः मुरगुरु प्रतिमो ऽपि बुद्धचा । कत्पान्त काल पवनोद्धतः नक वकं को वा तरोतुमलमम्बुनिधि मुलाम्बान् ।।४।। ऋढि—ॐ हों अहेंगमो सन्वोहि जिणाणं झों झों नमः स्वाहा । मन्त्र—ॐ हों शें बलों सत्वोतात्रा जलदेवताच्यो नमः स्वाहा ।



साधन-विधि—विसी एकान्त स्थान मे बैठकर, सफेद माला लेकर ७ दिनों तक नित्य १००० की संद्या में ऋदि-मन्त्र का जप कर तथा बन्त्र के समीप राजकर १४ कल देवताच्यो नमः स्वाहाँ इस मन्त्र द्वारा सात-सात बार एक-एक कंकडी को अभिमन्त्रित करने के बाद ऐसी २२ काईची को पानी में टाल देने से उस जनावाय में मछितियाँ आदि जल-जीव नहीं आते । मन्त्र-जप के समय क्षेत पुष्प चढाने चाहिए। पृथ्वी पर शयन तथा एक बार भोजन करना चाहिए।

# नेत्र-रोग-हारक

स्लोक—सोऽहं तथापि तव पोक्तवशान्मुनीश
कतुं स्तवं वियतशिक्तरपि प्रवृतः।
प्रीत्वाऽदमवीर्षमधिचायं मृत्री मृगेद्धं,
नाप्योति कि निजिश्योः परिपालनार्थम् ॥११॥
ऋष्ठि—ॐ ह्रां अहं णमी अखेतीहि जिणाणं झाँ झाँ नमः स्वाहा।
मान्य—ॐ ह्रां औं क्लों को सर्वेसेक्ट निजारणस्यः सुपास्यं प्रकेष्यो
नमी नमः स्वाह।



,क्षायन-विधि—िक वी एवान्त स्थान में पीने वस्त्र पहिन कर सपा हीते आसन पर बैठकर ७ दिनो तक नित्य १००० की मख्या में ऋदि-सन्त्र का जर करें तथा पीले रस के पुष्प चढायें एव निर्धूस-अग्नि में कुन्दरू मिश्रित प्रफ का निर्धेष करें। यन्त्र को समीप रक्खें।

रंक्त विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के समय जिस

व्यक्तिको आँख दूखतो हो। उमा दिन भर मुखा रखकर सायकाल ५१ गतासों को उक्त सन्त्र में अस्तिनित्तर कर, तथा बनासों को वासी में घोल कर रोगी ध्यक्ति का विनाद उका मन्त्र में अविमन्त्रित जल क छोटे इसकी अखि पर मारे । उसस दख में हुई शांख ठीक हो जाती है । इस मन्त्र मे अभिगन्तित जल को बुए अथवा जनाशय ने पारी म हाल देने में उसमें साल रम के कीड नहीं पटने । यदि पह गये हो तो नष्ट हो जाते है । साधन-काल में धन्त्र का अपने समीप रखना चाहिए।

विद्या-प्रयारक

श्रतवता परिहास धाम म्लोक-अस्पथतं स्बद्धावितरेव मुखरीकृत्ते बलान्याम् । यत्कोकिल. किल मधौ मधूर विरीति तस्याम्रचारकतिका निकरंकहेतुः ॥६॥ सहि- अ हीं वह वमो कुटु बुद्धीवं औं हों। नम. स्वाहा । मन्त्र-- अ हो या श्री श्रं श्र हस य य थः ठः ठः सरस्वती विद्या-प्रसार कुरु कुरु स्वाहा ।



साधन-विधि—िकमी एकान्त स्थान में लाल रंग के आसन पर, लाल बस्त्र पहिनकर बैठे तथा २१ दिनों तक नित्य १००० को सख्या में मन्त्र का जप करे। यन्त्र को समीप रखंश पूजा के लिए लाल रंग के पुष्त हो तथा कुन्दक मिश्रिन धूप का निर्देश-अपिन में निक्षेप करें। साधना-काल में पृथ्वी पर शयन करे तथा केवल एक समय हो भोजन करें।

# -, , , --

# क्षुद्रोपद्रव-निवारक

. श्लोक-स्वरसंस्तवेन भव सन्तति सन्निबर्ड पापं स्नवात् स्वयपुपैति शरीरमाजाम् । आकागत लोक मन्तिनेत्रसोयमाग् सूर्वोग्रीभन्नित्व शार्वरमन्यकारम् ॥७॥ ऋडि—ॐ हीं अहँ वमो बोज बुडीकं झीं झीं नमः स्वाहा । मन्त्र—ॐ हीं हे सो आं ऑ कों सर्वे सर्वे दुरित संकट स्रोपहस्र कट निवारणं कुरु रुव स्वाहा । ॐ हीं शों वर्ती नमः ।



साधन-विधि — किमी एकान्त स्थान में हरे रग के आगन पर पूर्वी भिमुख बैठकर, हरे रग की माला लेकर, २१ दिनो तक नित्य १०६ स ऋदिन्मन्त्रकाञप क्रें। यन्त्रको समीप स्क्ये। प्रन्त्रहरेरगकातया

घप सोबान मिथित होनी चाहिए।

उनत विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर अभिमनित्रत बन्न को गल में बौधने से सर्प का विषा उत्तर जाता है। यदि मन्त्र से १०८ बार अभिमन्तित कफड़ों को किसी सर्प के सिरपर मार दिवा जाय तो वह कीलित हो जाता है। यह मन्त्र सब प्रकार ने विषो को दूर करना है।

# वर्वारिक्ट वीस निवारक

स्त्रोक—मस्पेति नाथ तथ संस्तवनं मपेव भारम्यते तनुधियाऽऽपि तव प्रभावात् । सेतो हरिष्यति सत्तौ नत्तिनीदलेषु मुक्तस्प्तसृतिपुर्वति ानुद बिन्दुः ॥य॥

ऋदि—ॐ हों अहं णमो अरिहंताणं णमो पारामुसारिण हों हों

मनः स्याहा

सन्त्र—ॐ हां ह्रों हुं हीं हुः असि आउसा अप्रति चन्ने कर् विध-फाय मोर्डे भ्रों स्वाहा । ॐ ह्रीं सक्ष्मण रामचंद्र देव्ये नमः स्वाहा ।



साधन-धिधि—किसी एकान्त स्थान में बैठकर, रीठा के बीज की माला लेकर २१ दिनो तक नित्य १००० को सख्या में मन्त्र का 'जए करें। यन्त्र को अपने समीप रक्खें। गुग्युल, घृत तथा नमक की ठली मिश्रित धूप का निर्धुम अपने में निर्दोष करें।

मन्त्र-सिद्ध हो जाने पर आवश्यनता के समय नमक को ७ ढसी क्षेकर उन्हें १० = बार मन्त्र से अभिमन्त्रित कर, उनके द्वारा किसी पीड़ित अंग को झाड़ा देने में पोड़ा दूर होती है। यन्त्र को अपने पास रखने से हर प्रकार के अध्यद दूर होते हैं।

-: 0 :--

# अमीप्तित प्रसदायक

क्लोक-आस्तो तद स्तवनमस्तत्तमस्त दोयं स्वत्संक्या ऽपि जगतो दुरितानि हन्ति । दूरे सहस्रकिरणः कुरते प्रमेव, पुराकरेव जलकामि विकासमाञ्जिः॥॥॥

ऋदि—ॐ हों अहं गमी अरिहताणं गमी समिष्य सोस्तरणं हों हों ननः स्वाहा । हीं हीं हुं हुः कट् स्वाहा । ॐ नमी ऋदिये नमः ।

मन्त्र—ॐ हीं श्री कीं क्वीं रः रः हह नमः स्वाहा। ॐ नमी कनवते जम सक्षाव हीं हुंनमः स्वाहा।



साधन-विधि—उनन मन्त्र हारा ४ करुडियो को १०८ बार अभि-मन्त्रित करके चारो दिखाओं से फेंक देने से मार्थ कोनित हो जाता है तथा चोर आदि किसी प्रकार वा अय नहीं रहता।

# ककर-विध-निवारक

प्रतोक-मात्यद्भृतं भूवन भूवण भूतनाय भूतंपूर्णेर्मृति भवन्तमिष्ड्यन्त । मुल्या भवन्ति भवती ततु तेन फिवा भूताधित य इह नात्मसामं करीति ॥१०॥

ऋडि—ॐ हों बहूँ णमी सर्व बुढीणं ध्वाँ ध्वाँ माः स्वाहा । मन्त्र जनमध्यान तो जन्मतो वा मनोत्कर्ष धृतावारिनोर्वाना क्षांता भावे अत्यक्ष बुढानमतो हम्स्यू ॐ हां हों हों हुः यो भी श्रं थः सिढ बुढ हुतार्थों मव मव वयद संपूर्ण स्वाहा । ॐ हों बहुं णमो सन्नु विनासा-नाय जय पराजय उपसार्ग हराय नमः वयद सम्पूर्ण स्वाहा ।



साधन-विधि-- किसी एकान्त स्थान में पीने रग के आमन पर बैठे तथा पीले रग की माला नेकर ७ अथवा १० दिनों नक नित्य १०० बार ऋढि-मन्त्र का जप कर। पीले रग के पुष्प चढाय तथा निर्धूम अग्नि में कुन्दुक मिश्रित मूप का निर्धेष करें। यन्त्र को अपने समीप रनेख।

उन्त विधि से मन्त्र-मिद्ध हा जाते पर पावश्यवता ने समय १ नमक को उन्ते लेकर उसे १०= शार मन्त्र स अभिर्मान्त्रत मर, खिलाने से भूता काटे का विष असर नहीं नरता । यन्त्र का बुना द्वारा काटे गये व्यक्ति के पास रखना चाहिए।

आकर्षण कारक एव वाछापूरक प्रतोक-इरट्वा भवन्तमनिमेय विलोकनीय नान्यत्र तोषपुषवाति जनस्य चसु । पीत्या पयः शसिकर द्वति दुःध सिन्धोः सारं जस जतनिष्ठे रसितु क इन्हेत् ॥११॥ ऋदि - ॐ हीं वह वमोपत्तेय बुद्धीन हरी हरी नमः स्याहा ।

मन्त्र—ॐ हीं श्रीं क्षां श्रीं कुमति निवारिण्यं महामापं नमः स्वाहा । ॐ नमो मगवते प्रसिद्ध रूपाय भवित युक्ताय सां सीं सीं हां हीं हीं को धों नमः ।



साधन-विधि—पृतित्र बस्त्र धारण कर, लाल रंग की माला हाय में लेकर २१ दिनो तक नित्य १०८ बार मन्त्र ना जप करे तथा निर्धूम-अग्नि में कुन्दरू की धूप दें।

नुस्त हिंधू से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के समय स्नान स्त्र प्रित्न इस्त्र धारण कर, सफेद रग की माला हाय में लेकर, खड़े होकर १०६ बार मन्त्र का जप करे तथा बन्त्र को समीप रक्खें । धूप, दीप, नैवेद्य स्त्रा फ्ल से अन्नेता करें। इस्के प्रभाव संसाध्य-व्यक्ति का आकर्षण होता है और सह समीप चला सुन्ता है। हस्ति-मदविदारक एवं वांछित रूप दायक रलोक-मं: भारतरागर्यक्षिः परमाणुप्तस्त्वं निर्मापितस्थिमुवनेक स्ताममूत। तावन्त एव खतु तेऽप्यणवः पृथिव्यां यसे समानमपरं न हि रूपसस्ति॥१२॥

कुए स्वाहा । ॐ नमो भगवते अतुल वल पराकमाय आवीश्वर यक्षाधीष्ठाय ह्रां

हों नमः। গুলু সাম বলা जिन्धर्मचिन्ताय शों को र हो नमः।



साधन-विधि—किसी एकान्त स्थात मे लात रग के आसन पर पूर्वा भिमुख बैठें तथा लात रग को माला लेकर ४२ दिन तक नित्य १००० की सख्या मे ऋदि-मन्त्र वा जप करे तथा दशाग धूप से निर्धम-अभिन मे हवन करें। यन्त्र को असे समीप रख्डें।

उनन विधि से जब मन्त्र-सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकता के समय इस मन्त्र में १०= बार अभिमन्त्रित-तैल हाथी को पिला देने से उसका मद उत्तर जाता है। प्रयोग के समय यन्त्र को अपने पास रखना चाहिए।

# सम्पत्ति-दायक एवं शरीर-रक्षक

स्तोक--वनत्रं यव ते सुरनरोरम् नेत्रहारि निःशेष निकित जगदीप्रत्योपमानम् । दिम्बं कतन्द्र् मस्तिनं स्व निज्ञाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्ड पताज्ञकरस्य ॥१३॥ ऋडि--ॐ हीं शहें पमी ऋजुमदीणं क्यों त्यौ नमः स्वाहा । मन्त्र-- ॐ हीं श्री हंस: हों हां द्वां द्वां द्वां सोहनी सर्वजनवर्य कुर

कुर स्वाहा । ॐ माना अल्ट सिद्धि की हुनै ह्स्स्ट्यू बुदताय नमः । ॐ नमो भगवने सौजान्य रूपाय हो नमः ।



साधन-विधि--किसी एकान्त स्थान मे बैठकर, पोली माला नेकर ६ तो तक नित्य १००० को सख्या में ऋदि-मध्य का जय करे तथा निर्मूम-अमि में कुन्बस की धुप दे। पृथ्वी पर शयन नथा दिन में एक बार आहार करें। यन्त्र को सभीप रखे।

े उनत विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के समय ७ कवडियाँ लेकर, उनमें से प्रत्येक को १०८ बार मन्त्र में अभिमन्त्रित कर वारो दिशाओं में पेक दे। इसने प्रभाव से मार्य में किसी प्रकार का प्रय नहीं रहता तथा चीर चीरी नहीं कर पाता।

# आधि-व्याधि-नाशक

लोक-सम्पूर्ण मण्डल प्राप्ताञ्च कलाकलाप गुप्तां गुणारिक्ष्मवन तव नष्ट्रध्यन्ति । ये सांधतारिकणगढीक्षम नावमेक, कस्तान् निवारवित नचरतो वर्षेच्यम् ॥१४॥ म्राचि-च्छे ही महं णमी विद्युत मदीर्ण डाँ डाँगै नमः स्वाहा । सन्न-च्छ ननो भगवतो गुणवती महामानसी स्वाहा ।



साधन-विधि-चन्त्र को समीप रनखे तथा ७ ककडियाँ लेकर प्रत्येक को उन्त मन्त्र से २१ बार अभिमन्त्रित करके चारो दिशाओं में फेंक दें। .सके प्रभाव में व्याधि, शत्रु आदि का भय नहीं रहता। वान रोग नष्ट होता है तथा लक्ष्मों की प्राप्ति होती हैं।

# सम्मान-सीभाग्य सम्बर्ख क

प्रलोक-- चित्रं किमन्न यदि ते निवसाञ्चनाधि-नीतं मनार्गाप मनो न विकारमार्गम् । कत्पान्तकाल मठना चित्तरायतेन कि मन्दराहिजिलर चित्तत कदाचित ॥१९॥

अं नमो अस्तिय बस पराक्रमाय मर्यार्थ काम रूपाय हीं हीं की थीं

नमः ।



साधन विधि—लाल रंग के आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर तथा लाल रंग को प्राप्ता तेकर १४ दिनों तक नित्य १००० की संख्या में ऋदि-मन्त्र का जप कर तथा निर्धूम-अग्नि में दक्षांग धूप का निर्क्षय करें। भोजन दिन मर में केवल एक बार करें। यन्त्र को समीप रनखें।

जनत विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के समय तैल को २१ बार उन्हें मन्त्र से अधिमन्त्रित कर अपने मुँह पर लगाने से राज-दरबार में सम्मान मिलता है तया सौभाग्य एवं लक्ष्मी की वृद्धि होती है।

### ~: ॰ :— सर्व-विजय रायक

क्लोक — निर्देष वर्तिरवर्षाज्ञ तैसपूरः । कृत्स्यं जगरत्रविमदं प्रकटो करोपि । गन्यो न जासु मस्तां चलिताचलानां दीपोऽपरस्त्वमति नाय जगरत्रकाशः ॥१६॥

ऋदि—ॐ हों अहँणमो चउदसपुत्वीणं झों झों नमः स्वाहा । मन्त्र—ॐ नमः सुमंगला सुत्तीमानाम देवी सर्वसमीहितापं सर्व षद्म भृत्यलां कृत कृत स्वाहा ।



साधन-विधि हरे रंग की माला लेकर ६ दिनौ तक नित्य १००० की संख्या में ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धम-अग्नि में कृत्दरु की धप हें । महत्र की समीप रक्तें ।

उक्त विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के समय १० व्यार मन्त्र को जप कर तथा यन्त्र को साथ लेकर राजदरवार मे जाने से शत्र का भय नहीं रहता। प्रतिपक्षी की हार होती है तथा स्वय को विजय मिलती है।

# मर्च-रोग निरोधक

श्लोक—नास्तं कवाचित्रुपयासि न राहुगम्यः स्पद्धीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्मोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायिमहिमाऽसि मुनीन्द्र सोके ॥१७॥

ऋदि-उ ही अहं बमो अट्टांग महाणिमित्त कुशलाणं क्यों क्यों नमः

स्वाहा ।.

मन्य-ॐ नमी पनि ऊण अहे नहें सुद्र विघट्टे सुद्र पीडां जठर पीडां मंजय संजय सर्व पीडा सर्व रोग निवारण कुरु कुरु स्वाहा ।

ॐ नमी अजित बाद्य पराजयं कर कर स्वाहा ।

| है ज               | ताः कदा<br>हीअहीणमी | -      | ासि न रा<br>हागिमित्   |                         | <b>一つ</b> し |
|--------------------|---------------------|--------|------------------------|-------------------------|-------------|
| इनी <u>न्द्र</u> ल | र्ज                 | न      | मो                     | 37                      | क्षित्र है  |
| मारिक              | जि                  | त      | या '                   | 3                       | भीति स्त    |
| Butte<br>Amp       | य                   | ₹      | GT                     | यं                      | है स्तर     |
| मिरास्य            | ₹                   | ₹₹     | स्वा                   | -ह्रा                   | विद्या है   |
| £ 3                | plleti i            | enne'e | त्ते ५५६।<br>सम्बद्धाः | म्यास्य<br>प्राप्ति है। | वानी।       |

साधन-विधि—सफेंद रग की माला लेकर ७ दिनो तक नित्य १००० को संहया मे ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम-अग्नि मे चन्दन की धूप का निर्क्षेप करें। यन्त्र को समीप रवखें।

उनत विधि से मन्द्र के सिद्ध हो जाने पर अब्दूते जल को २१ आर अभिमन्द्रित करके रोगों को पिलाने में पेट की असहा पीड़ा, वामु शूल, गोला आदि रोग दूर हो जाते हैं। यन्द्र को रोगी के पास रक्खें।

-- 0:--

# शत्रु-सैन्य स्तम्भक

क्ष्तोक—नित्योदयं दलितः मोहः महान्यकार मन्यं न राहु बदनस्य न वारिदानाम् । विम्नाजते तथ मुखास्त्रमनस्य कास्ति विद्योतयण्यनगदपूर्वं शशास्त्र विम्बयः ॥१८॥

ऋदि-ॐ हीं अहं शमी विख्यण यहि पत्ताण हारों हारों नमः स्थाहा।

मन्त्र—ॐ नमो भगवते जय विजय मोहय मोहय स्तंत्रय स्तंत्रय स्तंत्रय

ॐ नमो शास्त्रज्ञान बोधनाय परमाँढ प्राप्ति जयंकराय हो हीं झाँ श्रीं नमः। ॐ नमो मगवते सत्रुसैन्य निवारणाय य यं यं खुर विम्बसनाय नमः। वर्ती हीं नमः।

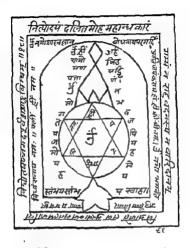

साधन-विधि-जाल रग की माला लेकर ७ दिनो तक नित्य १००० की सब्या में मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम-अधिन में दशाग धूप का निर्केष करें । दिन में केवल एक बार भोजन करें । यन्त्र को समीप रक्खें ।

उबत विधि से मन्त्र के सिद्ध ही जाने पर आवश्यकता के समय १०६ बार मन्त्र का जप करने तथा यन्त्र को पास रखने से शत्रु की सेना का स्तम्भन होता है।

#### ( 388 )

#### उच्चाटनादि रोधक

क्लोक:—िक सर्वरीषु स्रियनाऽहिं विषस्यता था पुरमम्मुखेन्द्र दिस्तीयु तमस्सु नाय निय्पश्चमालिवनशासिनि जीवलोके कार्ये क्रियक्जल धरैजंसमार नम्नः ॥१८॥



ऋढि—ॐ हीं अहं पमी विज्ञाहराणें औं हों नयः स्वाहा । मन्त्र—ॐ हां हों हुं हुः यक्ष हों वयद नमः स्वाहा । साधन विधि—उत्तर ऋढि-मन्त्र का १०८ बार जप करने तया यन्त्र

पास रखने से दूसरों के द्वारा किये गये मन्त्र, विद्या, जाहूँ, टोना, मूठ आदि का असर गही होता सवा उच्चाटन का भय नहीं रहता ।

#### सन्तान-सम्पत्ति-सौभाग्य प्रदायक

क्तोक—झानं यया त्विय विभाति कृतावकाश नैबं तथा हरिहरादियु नायकेषु । तेजः स्कुरम्मीणयु याति ययामहत्त्व मैय तु काचशकसे किरणाकुलेऽपि ॥२०॥

ऋदि—ॐ हीं अहं णयो चारणाण हमें हमें नयः स्वाहा । सन्त्र—ॐ आं वीं श्रृं वः सन्तु पव निवारणाय ठः ठः नमः स्वाहा । ॐ नयो भगवते पुत्रायं सौरय कुरु कुरु स्वाहा । हीं नमः ।



साधन-विधि—उन्त मन्त्र को १०८ बार अपने तथा यन्त्र को पास रखने से धन समा सन्तान की प्राप्ति होती है। सौमान्य एव बुद्धि को वृद्धि होती है तथा विजय प्राप्त होती है।

# सर्व सुख-सोमाग्य साधक

प्रतोकः—मन्ये वरं हरिक्राह्य एव हष्टा हाटेषु थेपृ हृदयं त्वयि तोषमेति । कि वीक्षितेन मक्ता भूवि येन आन्यः किकृतनमनो हरित ताव मवान्तरे ऽपि ॥२९॥

श्चाद्धि—ॐ ह्रों अर्हणको पणसानणाणं क्रों क्रों समः स्वाहा । सन्त्र---ॐ नसः की माणिश्चद्व जय विजय अपराजिते सर्व सीभाग्यं सर्प सीर्ट्य कुरु कुरु स्वाहा ।

ॐ नमो भगवते शत्रुभय निवारणाय नमः।



साधन-विधि—उनत मन्त्र को ४२ दिनों तक नित्य १०८ बार जपने तथा यन्त्र को अपने पास रखने से सब लोग अपने अधीन रहते हैं तथा सुख-सीमान्य की वृद्धि होती है।

# भूत-पिशाच-बाधा-निरोधक

क्लोक—स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं रत्यदुषमं जननी प्रसूता । सर्वादिषो वर्धात भानि सहस्रर्रोस्म प्राप्येव दिग्जनयति स्फुरदंगुजासम् ॥२२॥

ऋढि-ॐ हीं अहं णसो आगासनामिणं झीं झी नमः स्वाहा ।

मन्त्र—ॐ नमो थी बीरेहि जृंभय ज्भय मोहय मोहय स्तंभय स्तमय अवधारणं कुर कुर स्वाहा ।

साधन-विधि—जिस व्यक्ति को डाकिनी, शाकिनी, भूत, विशाध, पुढेल आदि लगे हो, उसे उक्त मन्त्र द्वारा २१ बार अभिमन्त्रित हुत्दी को गाँठ चवाने को दॅतथा यन्त्र को गले में बाँध दें तो उक्त सभी दोव दूर हो जाते हैं।



#### प्रेस-बाघा-नाशक

इतोत.—स्वामामनीन मुनयः परमं पुमास मादित्यवर्णममतं तमभः परस्तात् । स्वामेव सम्प्रगुपलभ्य जपनिन मृत्यु नान्यः शिवः शिवपदस्य पुनीन्द्र पन्याः ॥२३॥

ऋदि—ॐ हों अहँ वभी आसी विसाण हाँ हाँ नमः स्वाहा । मन्त्र--ॐ नमो मगवती जयायती मम समीहितायै मोक्ष सौर्स्य कुरु

हुद स्याहा । ॐ ह्रीं श्री बलीं सबै सिद्धाय श्रीं नमः ।

| 11.112311    | त्वा    | गाम र<br>र्जे -हे |               | नपः यस्य<br>मे। आसी |                     | _    | THE .              |
|--------------|---------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|------|--------------------|
| yoffer 4.    | रकाहा । | ****              | रंग्रेर<br>र् | हीं ।               | रं रं रं रं<br>क्री | 14.  | देश्यवर्ण<br>व नमा |
| وبعور        | 29.0    | 4,                | 惊             | न                   | 4ए∯                 | 7    | जिल्ल स            |
| . Am         | 14      | रंदंद             | 5             | # <del>1</del>      | 4                   | 4 44 | मसः 3              |
| नान्यः विष्य | \$17    | .15-1             | 444           |                     | 444                 | J-4. | वत्री              |
| the          |         | Fo                |               | द्रम् ।<br>इ. क्रम् |                     |      | ıβν<br>₹£          |

साधन-विधि—सर्वप्रथम उन्त मन्त्र को १०८ बार जप कर अपने गरीर की रक्षा करें, तदुपरान्त जिस व्यक्ति को प्रेत-बाधा हो, उसे उन्त मन्त्र द्वारा झाड़ा दें तथा यन्त्र को सभीप रक्खें तो सब प्रकार की प्रेत-बाधा दूर हो जाती हैं।

# .सरोरोग-नाशक

क्लोक—स्वामध्ययं यिभुमचिनस्यमसंस्थमाद्यं सह्याणमीश्वरमनस्तमनङ्ग केतुम् । ग्रोपोश्वरं धिवित ग्रोपभनेकमेकं स्नानस्वरूपमनलं प्रवदित्त सन्तः ॥२४॥ श्वदि—ॐ हों अहे जमो विद्वि विद्याणं श्रों हों तमः स्याहा । मन्त्र—स्थावर जगमं वाद्यकृतिमं सकल विर्ययद्भपतेः सप्रमणीमता-यये ट्रांट्विययान् मुमीनृ ते बङ्गमणस्वामी सर्थ हिसं कुष्ठ कुष्ठः स्याहा ।

के हो ही हूं हुः असि आनुसा झों झों नमः स्वाहा ।



साधन-विधि—इस मन्त्र द्वारा २१ बार अभिमन्त्रित की गयी राख को दुखते हुए सिर पर समाने तथा यन्त्र को रोगी-व्यक्ति के पास रखने से सभी गिरोरोग दूर ही जाते हैं। यन्त्र का प्रतिदिन १००० बार जप अवस्य करते रहना चाहिए। मलोक-मुद्धस्त्वमेय विवृधाचितवृद्धिबोधात

# दृष्टि-दोय-निवारक

स्वं शद्भरोऽसि अयनत्रय शद्भरत्यात् । धातासि धोर शिवमार्गविधेविद्यानात् स्यवतं स्वपेव सगवन् पुरुषोत्तमोऽसि ॥२४॥ श्रृद्धि—ॐ हों अहं णमो जगतवार्षं झों झों नमः स्वाहा । मन्त्र—ॐ हों हों हूं हों हः असि बावसा झों झों नमः स्वाहा

सन्त्र—ॐ हां हीं हुँ हीं हः अति आउताः हाँ हों ननः स्वाहा। ॐ तमो भगवते जय विजय अपराजिते सर्वसीमाग्य सर्वसीस्यं कृद सृद स्वाहा।



साधन-विधि—उनत मन्त्र की ६/०६त सख्या में आराधना करने तथा यन्त्र को अपने पास रखने से दृष्टि-दोष (नजर) उत्तर जाता है तथा आराधक पर अग्नि का प्रभाव भी नहीं होता।

# आधासीसी-पीड़ा विनाशक

क्लोक—तुभ्यं नमस्त्रिषुवनाति हराय नाय तुभ्यं नमः क्षितितलामसभूषणाय । तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवोवधि शोषणाय ॥२६॥

ऋदि—ॐ हीं अहंणमो दित तवाणं ध्री ध्री नमः स्वाहा।

मन्त्र—ॐ नमो हीं शीं वर्सी ह्रं ह्रं परजन शांति व्यवहारे जयं कृद कृद स्वाहा।



साधन-विधि—उन्त मन्त्र द्वारा १०८ बारलीममन्त्रित तैल को सिर पर लगाने तथा मन्त्र को पास रखने से आधासीसी आदि सब प्रकार के सिर-दर्द दूर हो जाते हैं तथा अभिमन्त्रित तैस को मानिस करने एवं अभिमन्त्रित दूध को पिसाने से प्रसूता स्त्री को सीघ्र प्रसब होता है। —: ०:—

# शत्रु-नाशक

श्तोक—को विस्मयो ऽत्र यदि नाम गुनैररीपै स्त्यं सभितो निरवकाशतया शुनीस । द्वीपैरुवास विविधालय जातगर्वैः स्वप्नास्तरे ऽपि न कदाचिदपीक्षितो ऽसि ॥२७॥

ऋदि--ॐ हीं अहं णमो तत्ततवाणं शों भी नमः स्वाहा । मन्त्र--ॐ नमो चकेश्वरी देवी चकथारिणी चकेण अनुकूल साधय

साध्य शत्रुनुन्मूलय उन्मूलय स्वाहा । ॐ नमो भगवते सर्वायं सिखाय सलाय झीं श्रीं नम: ।

| _       | _      |       |         |        | _    |       |                |                |       |        |
|---------|--------|-------|---------|--------|------|-------|----------------|----------------|-------|--------|
| 9       | को वि  | रेसम  | पेर इ   | यदि    | नार  | ್ ಪ್ರ | गैरकी          | <del>2</del> . |       |        |
| 116     |        | 美     | रे अर्ट | गमें।  | तत्त | वाणं  | ार्ज न         | में।           |       | 77     |
| 13/51   |        |       | G       | J7     | 7    | of c  | s <del>i</del> |                | 1     | #      |
| 416     | "      | ŗ,    | र्न     | a      | मो   | ਮ     | ग              | ۶۱.            | रवरी  | 3/7/   |
| alfaq   | £47.61 | r si  | kn      | रवा    | य    | ही    | ą              | S.             | 200   | से दिन |
| 17.5    | 757 3  | 5. 5. | 4       | :#     | Fe   | *     | \$             | St.            | 2386  | 19101  |
| 4ء4     | 3.40   | *5    | 瑶       | 199    | 3    | #     | 4              | Sį.            | - Gad | 7 7    |
| (della) |        |       | 40      | ₽      | Tu   | Þ     | 'n.            |                | Sales | 3      |
| 1       | _ ,    | nμλ   | -DE     | (E 12) | 1//Ł | anu   | ट क्य          | Cit            | 4     | 3      |
| \ `     |        | ż     | ple A   | ו מוני | htt: | JAN.  | 121            | 440            | 'nξ   |        |
|         |        |       |         |        | _    | _     |                |                | 201   | , –    |

साधन-विधि—काले रंग की माला पर २१ दिनो तक नित्य १००० की संख्या मे मन्त्र का जप करने, काली मिर्च का होम करने तथा दिन मे कैयल एक बार अलोना (बिना नमक) का भौजन करने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है। यन्त्र को अपने समीप रखना चाहिए।

उस्त विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर यन्त्र को पास रखने से शत्रु कोई हानि नहीं पहुँचा पाता ।

# सर्व-मनोरथ पूरफ

श्लोक—उन्बेरशोकतरु संजितपुन्मवृक्ष मामाति रूपममलं भवतो नितान्तम् । स्पट्गेल्लसर्लिरणमस्त तमो वितान विन्तं रवेरिव पयोधर पारवर्धात ॥२८॥

ऋद्धि—ॐ हों अहं शमो महातवाणं ध्यों ध्यों नमः स्वाहा ।

मन्त्र—ॐ नमो भगवते जय विजय जुंभय जुंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि संपत्ति सौक्यं कुरु फुरु स्वाहा ।



साधन-विधि—उक्त मन्त्र की नित्य आराधना करने तथा यन्त्र को अपने पास रखने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सुख, विजय तथा व्यवसाय मे साभ की प्राप्ति होती है। सभी मनोरष पूर्ण होते है।

#### नेत्र-पीड़ा निवारक

श्लोकः—ितिहासने मणिमगृष्य शिखा विचित्रे विधानते तथ वपुः कनकाषवातम् । विम्यं विषद् विलसदगुलतावितानं मुङ्गोदगावित्तिरसीय सहस्रदशेः ।।२६ं।

ऋदि-ॐ हों अहं जमी घोर तबावं हतें झों नमः स्वाहा ।

मन्त्र--ॐ णमो णमि कपपास विसहर कुनिंग मतो विसहर नाम-रकारमसो सम्बसिदिवीहे इह समरसाणमञ्जे जागईकप्युमण्य सम्बसिदि ॐ नमः स्वाहा ।

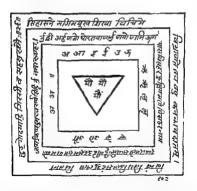

साधन-विधि—उक्त मन्त्र द्वारा १०८ वार अभिमन्त्रित पानी पिलाने तया यन्त्र को पास रखने से दुखती हुई आँखें अच्छी हो जाती हैं तथा विच्छू का विष उत्तर जाता है।

#### शत्र-स्तम्भन कारक

क्लोक--कुरवाबबात चलचामर चारु शीधं विस्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् । उद्यच्छशाङ्कः शुचिनिशंर वारिधार मुच्चेस्तटं सुरगिरेरिव शातकीन्मम् ॥३०॥

श्वादि—ॐ हों अहें जमो घोर गुणाणं ध्यों ध्यों नमः स्वाहा । मग्य—ॐ नमो अहे महो खुट विष्टे खुबान् स्तंमय स्तंमय रक्षां कुरु कुरु स्वाहाः।



साधन-विधि—उन्त कृद्धि-मन्त्र को आराधना करने तथा यन्त्र को पास रखने से अत्रु का स्तम्भन होता है तथा मार्ग में चोर, सिंह आदि का भय नहीं रहता।

#### राजसम्मान-प्रदायक

श्लोक--छत्रप्रयं तव विमाति शशाद्धकान्तमुक्षेःस्थितं स्विगतमानुकरप्रतापम् ।
मुक्ताफल प्रकर जाल विद्वद्व शोमं
प्रस्यापयत् त्रिजनतः परमेश्यरत्वम् ॥३१॥

ऋडि-ॐ हों अहं णमो घोर मुणपरककमाणं झों झों नमः स्वाहा ।

मन्त्र—ॐ उवसागहरं पासं बंदामि कम्मघणमुक्तं विसहर विसणि-र्णासिणं संगल करलाण आवासं ॐ ह्वाँ ननः स्वाहा ।



सायन-विधि--उनन मन्त्र की आराधना नवा यन्त्र को पास रखने मे राजदरवार मे सम्मान मिलता है तथा दाद-खाज आदि वे कष्ट दूर हो जाते हैं।

# संग्रहणी-निवारक

म्लोक—गम्भीरतार रव पूरित विग्विमाय हर्ष्टमीश्वय सोक गुभसङ्गम भूतिदसः । सदम्राज जयकोयण घोषकः सन् से बुन्दुभिष्टबेनित ते यश्वसः प्रवादां ॥३२॥ श्रद्धि—ॐ हीं अहे जानो घोरगुणवमचारिणं झाँ झाँ नमः स्वाहा । माश—ॐ नमो हां हाँ हुँ हुँ हुँ सर्ववीय निवारण पुरु हुरु स्वाहा । सर्वतिबिद्धांद्व बांछो कुरु कुरु स्वाहा ।

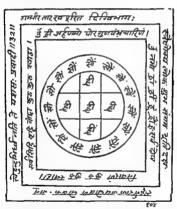

साधन-विधि—उक्त मन्त्र द्वारा नकारी कन्या के हाथ से कते हुए सुत को १०८ बार अभिमन्त्रित कर, उसे रोगो-व्यक्ति के गले में बौधने तथा यन्त्र को पास रखने से सब्रहणी आदि सभी उदर-धिकार नष्ट हो जाते हैं।

# सर्व-ज्वर संहारक

प्लोक-सन्दार सुन्दर न मेर सुपारिजात सन्तानकादि कुसुमोत्कर दृष्टिरुद्धा । गन्धोदबिद्दुषुभ मन्दमस्द्रपाता दिय्या विवः पतित ते वचलां ततिर्दा ॥३३॥

ष्टिंड—ॐ हीं अहे णमो सब्दोसहिबतार्ण हमें हमें नमः स्वाहा । सन्त्र—ॐ हीं हों औं देती ब्लूं ध्यानसिद्धि परम योगीस्वराय नमो नमः स्वाहा ।



साधन-विधि—चनारी कन्या के हाथ से काते गये सूत का उक्त ऋदि-मन्त्र से २१ बार अभियन्तित कर, उसका गडा बॉर्घन, झाडा देने तथा यन्य पास मे रखने से इकडरा, तिजारी आदि सभी ज्वर दूर हो जाते है। इस किया मे यूत तथा मुगुल मिश्रिन धृप का निर्धूय-अपने मे निक्षेप करता नाहिए।

# गर्भ-संरक्षक

श्लोक—गुम्मतप्रमा बलय पूरि विभा विभोत्ते सोकत्रये शृतिमतां शृतिमाक्षियन्ती । प्रोश्चिद्वाकर निरन्तर पूरि संख्या दीरवा जयत्यपि निशामपि सोमसौम्याम् ॥३४॥ ऋडि—ॐ हों अहें जयो खिल्लो सहि पत्ताणं हों हों नमः स्थाहा । मन्द्र—ॐ नमो हों वीं बनों एँ हों पद्मावर्य दैव्यं नमो नमः स्वाहा ।

ॐ व च य म ह्यां हीं नमः।



सामन विधि—कृतूमी रग से रगे हुए कच्चे सूत को उक्त ऋहि-मन्त्र द्वारा १०८ वार अभिमन्त्रित कर, उसे मुग्गुल की छूप देकर गर्भवती स्त्री के गले में बौध देने तथा यन्त्र को पास रखने से असगय में गर्भ नहीं गिरता।

#### ईति-भौति-निवारक

विभागणेष्टः सद्धमं तत्व कथनेक पदुस्त्रित्तीक्याः । दिव्यव्यनिक्षेत्रति ते विश्ववाधस्य प्राथास्यमाव परिकास गुणैः प्रयोज्यः ॥३४॥ फ्ट्रांति—ॐ हीं आहे णागो जज्जो सहिषयाणं झौं झौं नसः स्वाहा । सन्त्र—ॐ होतो जव विजय अपराजिते सहालक्ष्मो अमृत यपिणो

अमृत साविणी अमृतं भव भव वषट् सुधार्य स्वाहा । ३४ तमो पतापमन सर्वशस्याण मूर्तिय रक्ष रक्ष नमः स्वाहा ।



साधन-विधि—इस मन्त्र की आराधना स्वानक (मन्दिर जो) मे करें तथा यन्त्र का पूजन करें। मन्त्र की आराधना करने तथा यन्त्र को पात रखने से दुर्जिस, चोरी, मरी, ईति-भीति, मिरगी, राज-मय आदि सभी कर्टों से छुटकारा मिनता है।

#### लक्ष्मी-प्रदायक

क्लोक---जिश्रद्धहेसनवपञ्जल पुञ्जकान्ति पर्युत्तसम्बस्यस्य शिक्षामिरामौ । पार्वौ पदानि तय यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मीनि सत्र विबुद्याः परिकस्पर्यन्ति ॥३६॥

त्रहित-४३ हीं अहं जमो विच्छो सहिपताणं हर्ते हर्ते नमः स्वाहा ।

झन्त्र—ॐ हों श्रीं कील कुड दंड स्वामिन् आगच्छ आत्म मंत्रान् आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान् रक्ष रक्ष परमंत्रान् छिव छिव समीहित कुव कुढ स्पाहा ।

| यनि ।              |           |         | न पुत्रन्त व<br>नेस्मिट पत्त |            | # <sub>a</sub> d |
|--------------------|-----------|---------|------------------------------|------------|------------------|
| रिकृत्य<br>२ स्वाह | ₹         | हां     | £ i                          | श्री:      | ACHT .           |
| पाः व<br>हैन क्रुक | 77        | -हों    | ੂੰ ਵੀ*                       | वली        | दं स्था          |
| ग विक्र<br>गरम्भी  | च         | -€.     | Ž                            | **         | क्ष्य कार        |
| A 13               | म ।       | य       | 7                            | Ē          | Erella<br>Erella |
| E Z                | ricks est | V FIRHH | ग्राहर क्रम                  | ette Jene  | 3                |
|                    | Ph E      | र एका भ | क कर                         | क्षिक्रम ( | राष्ट            |

साधन-विधि—इस यन्त्र को साल पुष्पो के द्वारा १२००० की सख्या में अप करें, साथ ही यन्त्र का पूजन भी करें। इस ऋदि-मन्त्र को आराधना करने सया यन्त्र को पास रखने से सम्मत्ति का लाभ होता है।

# दुष्टता-प्रतिरोधक

प्रतोक—दृत्य यथा तथ विभूतिरभूज्विनेज धर्मोपरेशनविधी न तथा परस्य। यादक् प्रभा विनक्कतः प्रहृतान्यकारा, तादक् कृतोग्रहृगणस्य विकासिनोऽपि॥१७॥ ऋदि—ॐ हों अहं गमी सब्बो सहिपत्तार्थ हर्गो हर्गे नमः स्वाहा। माम—ॐ गमी भगवते अप्रतिचक्के ऍ व्ह्लों क्लूं ॐ हों मनोबांछित तिद्ध्यैः नमो ममः। अप्रति चक्के हों ठः ठः स्वाहा।



साधन-विधि—उन्त ऋदि-यन्त्र द्वारा २१ बार अभिमन्त्रित जल के छोटे मुँह पर मारने तथा यन्त्र को पास रखने से दुर्जन व्यक्ति वणीभूत होता है तथा उसको जिह्वा स्तम्भित हो जातो है।

# हस्ति-मद-भंजक तथा सम्पत्ति वर्द्ध क

ग्लोक—श्च्योतन्मदाविल विलोल कपोलमूल मत्तप्रमद् ध्रमर नाट विवृद्ध कोपम् । ऐरावताभिमभुद्धतमापतन्त इध्द्वा भय भवति नो भवदाश्रितानाम् ॥३=॥

ऋदि—ॐ हों अहँ बमो मणोबलोजं हों हों तमः स्वाहा ।

प्राप्त—ॐ तमो भगवले अध्य महानाग कुलोच्चाटिनी कालबंध्टुमृतकोत्यापिनी परमंत्र प्रणासिनि देवि सासन देवते हों नमो नमः स्वाहा ।

ॐ हों शत्र विजय रचाये यो वीं य वः हों नमो नमः स्वाहा ।

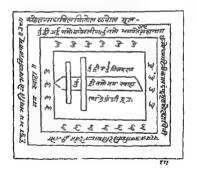

साधन-विधि---उक्त ऋद्धि-मन्त्र का जप करने तथा यन्त्र पास मे रखने से घन का लाभ तथा हाथी वस में होता है।

#### सिंह-शिवत-निवारक

ण्ताक—पिन्नेमकुम्भ गलदुक्त्वल शोणितावत मुक्ताधल प्रकर घूचित घूचिभायः। बद्धक्रमः क्लगतं हरिणाधियोऽपि नामामति क्ष्मयुगाचलसिप्तं ते॥२६॥

ऋहि--ॐ हीं अहँ णमी बच्चोवनीचं हार्रे हार्रे नमः स्वाहा । ॐ नमो एपु वृत्तेषु बर्द्धमात सब सम्बहरं बृत्तिवर्णावेषु मन्त्राः पुनः स्मतंग्याः अतोना परमंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा ।

|         | Peri    | रेभ ह |          |       | ज्यल   |            |      | 7    |          | _       |
|---------|---------|-------|----------|-------|--------|------------|------|------|----------|---------|
| 35      | 2       | ÍŽ    | ने अर्ही | प्रभा | यसीय   | लीण        | 1    |      |          | ١       |
| 100     | 3/100-3 |       | 9        | y). g | ते ह   | ो ई        | 1    | _    | Q,       | 300     |
| 12/00   | D +73.  | 旅     | ð        | 7     | गी     | 2/"        | 77   | 都    | 4        | 400     |
| Butte   | 19000   | ig.   | Ħ        | -Ē7   | £      | भी.<br>भी. | at   | â    | ख ब्रेने | 2 20015 |
| A 35.20 | diam'r. | 襐     | .₽s      | 44    | h      | FL.        | Эþ   | 4    | व वर्डमा | 1000 3  |
| 1       | Tron.   |       | ŧ        |       | £ 4    | * 4        | ę,   | _    | 400      | Se Per  |
| N.      | ,       | the   | green.   | 48    | 114.40 | State      | cyè. | )3hr |          | 3       |
|         |         |       | 45       | WA    | فوح    | וא ב       | 44   | H453 | E        | -       |
| _       | _       | -     | <u> </u> |       |        |            |      | _    | 283      | _       |

साधन-विधि—उन्त ऋदि-भन्त्र का जप करते तथा यन्त्र को पास रखने से सपं तथा सिंह आदि का भय नहीं रहता तथा भूला हुआ मार्ग मिल जाता है अर्थात् भागे में भटकना नहीं पड़ता।

#### सर्वाग्नि-शायक

श्लोक—कल्पान्तकान पवनोद्धत बह्निकल्पं बाबानलं न्यनितमुब्ज्यलमुस्स्कृतिङ्गम् । विषयं निधस्सुमिव सम्मुलभापतन्तं स्वप्रामकोतननानं शमयत्यरोधम् ॥४०॥

ऋडि—ॐ हों बहँचमो काववतीयं झों झों ननः स्वाहा। मन्त्र—ॐ हों श्री क्लीं हां हीं श्रीनमुप्रधमनं स्नान्त कृह कृह स्वाहा।

**३५ सों** हीं कों बलीं सुदरपाय नमः।



साधन-विधि—चनत कृद्धि-मन्त्र द्वार २१ बार अभिमनित्रत जल को यर में चारो ओर छिडक देने तथा बन्न को पास रखने से अग्नि का मय मिट जाता है।

#### भुजंग-भय-नाशक

श्लोक—रवतेक्षण समद कोकिल कच्छ नीतं क्षेप्रोद्धत फाणनमुत्कणमापतत्त्तम् । आकार्पात कमपुषेन निरस्तकङ्क स्त्वामम् नायदमनोद्वदि यस्य वसः ॥४१॥

ऋद्धि--ॐ ह्रीं अहं णमो रवीरसवीज झाँ झाँ नमः स्वाहा ।

मन्त्र—ॐ नमो यां श्रीं श्रूं श्रीं श्रः अत्वदेवि कमते नमह्रदनियातिनि पद्मोपरिसस्थिते सिर्धेंद्र देहि मनोद्याशितं कुर कुर स्वाहा । ॐ ह्रीं आदि देवाय ह्रीं नमः ।



साधन-विधि—उक्त म्हृद्धि मन्त्र के जप तथा यन्त्र को पास रखने से राजदरबार में सम्मान प्राप्त होता है। किसे के कटोरे में पानी भरकर उसे उक्त मन्त्र द्वारा १०८ बार अभिमन्त्रित करके सर्प-दिशत व्यक्ति को पिसा देने तथा मन्त्र का झाडा देने से सर्प का विध उत्तर जाता है।

# युद्ध-भय-विनाशक

श्लोकः— बत्मत्तरङ्ग गजगजित भीमनाव माजो बसं बसवतामिष भूपतीनास् । उद्यद्वाकरमपूल शिखापविद्धं स्वस्कीतंनासम इवाशुभिवामुपैति ॥४२॥ ऋदि—ॐ हों अहं जमो सप्पितवीणं स्टों स्टॉं नमः स्वाहा । मन्त्र--ॐ नसो निम ऊर्ण विसहर विसप्रणासण रोग सोक वोस प्रह कथ्यष्ट्रमच्बजाई सुहणासमहणस्यत्म सुहरे ॐ नमः स्वाहा ।

| 1         | II<br>F£ |      | जगजि<br>रापि स | र भीर<br>वाणा डि | _               | _   | 11/16   |
|-----------|----------|------|----------------|------------------|-----------------|-----|---------|
| 100       |          | वं ध | ä              | व                | er <sup>i</sup> | - 1 | 13 5    |
| 2         | b        | ğ    | É              | ऋी               | य               | 2   | में अस  |
| 100 S     | 45       | 77   | শ              | Ħ                | ĕΤ              | 1   | Patrice |
| CO PERSON | to       | भा   | <u>5</u> 5     | रा               | Ų               | 2   | Page 1  |
|           |          | Þ    | -              | # #              | 12              |     | Man Par |
| E.        |          | 3    |                |                  | 360 to 1        |     | - PA    |

साधन-विधि—उनत ऋदि-मन्त्र की बाराधना करते रहने तथा यन्त्र को पास रखने से युद्ध का भय नहीं रहता।

#### सर्व शान्ति दाता

इक्षेक--कुन्ताप्रजिम्न यजगीणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योघमोमे । पुढ्वे जयं विजित दुर्जयजेयपका स्रवत्यदयद्भवनार्थायणो लमन्ते ॥४३॥

ऋद्वि—ॐ ह्रीं अहँ णमो सहुरसवीणं हर्तें ध्वीं नमः स्वाहा । मन्त्र—ॐ नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिनशासन सेवाकारिणी क्षुत्रोपद्रविवासिनी धर्मशांतिकारिणी नमः कुर कुर स्वाहा ।



साधन-विधि--जन्म ऋदि-मन्त्र की आराधना तथा यन्त्र का पूजन करते रहने से सब प्रकार का भय दूर होता है, युज्र मे आस्त्रादि का आधात नहीं लगता तथा राजदन्यार में धन का लाभ होता है। ( १७४ )

#### सर्वापत्ति-निवारक

ग्लोक—अम्भोनियो कृषितभीयण नक चक पाठीनपीठ भयदोत्वण वाडवानी । रङ्गन्तरङ्ग शिखरस्यित यान मात्रा स्वासं विहाय भवतः स्मरणाद् यजन्ति ॥४४॥ ऋडि—ॐ हीं अहुँ णमी आसियसवीणं द्यौं शौं नमः स्वाह॥ मन्त्र—ॐ नमो रावणाय विभोवणाय कृतकरणाय सकाधिपतये महाबल पराकमाय मनोंचितितं कृत कुर स्वाहा ।



साधन-विधि—जनत श्रद्धि-मन्त्र की आराधना करने तथा यन्त्र को पास रखने से सभी विषत्तियाँ दूर होती है। समुद्र में तूफान का मय नहीं रहता तथा समुद्र-यात्रा सकुष्राल सम्बन्न होती है।

# जलोदरादि रोग नाशक एवं विपत्ति निवारक

श्लोक—उद्दूष्ट्रत भीवण जलीदर भारभुग्नाः शोज्यां वशामुत्यताश्च्युत जीविताशाः । स्वत्याद पञ्चज रकोऽमृत दिग्धदेहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वजनुत्यक्ष्याः ॥४१॥ ऋदि—ॐ हों अर्ह णमो अवलीण महाणसाण झी झीं नमः स्वाहा । मन्त्र—ॐ नमो नगवतो शुद्धोशद्व शांतिकारिणी रोगकष्ट ण्वरोप-शमनं ग्रान्ति कुरु कुरु स्वाहा ।

अं हीं भगवते मयभीषण हराय नमः।



साधन-विधि—उन्त ऋदि मन्त्र की बाराधना करने तथा यन्त्र को अपने पास रखने से सब प्रकार के बड़-से-बड़े भय दूर हो जाते हैं, रोग नष्ट होता है तथा उपसर्गादि का भय नहीं रहता।

# बन्धन-मुक्ति-दायफ

श्लोक-आपावकण्डमुरुपृद्धल देखिताङ्मा गाढं वृहन्निगड कोटि निघृष्टजङ्घाः त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबन्यमया भवन्ति ॥४६॥

ऋडि—ॐ हों अहं जमो बड़माणालं होंगें हों नमः स्वाहा। मनत्र—ॐ नमो हां हों ओं ह्यूं हों हुः ठः ठः जः जः क्षां शीं खूं क्षः क्षः स्वाहा।



साधन-विधि—उक्त ऋद्धि-मन्त्र का १०८ बार जय करते रहने तथा यन्त्र को अपने पाम रखकर उसका तीनों ममस पूजन करने रहने में बन्धन (कारागार) से छुटकारा मिनता है तथा राजा चादि का मध दूर होतो है ।

#### अस्त्र-शस्त्रादि-निरोधक

म्लोक-मलद्विषेत्व मृगराज ब्बानला हि संपाम वारिधि महोदर बन्धनोत्यम् । तस्यायु नारामुख्याति वर्षे नियेव यस्तायकं स्तवसिमं मतिमानधीने ॥४०॥

ऋदि—ॐ हों बहुँ जमो पमो लोए सम्बं सिद्धायदार्ग यहुनागाण हो। हों नमः स्याहा।

मन्त्र--ॐ नमो हां हों हुं हुः यक्ष क्षीं हों फट् स्थाहा । ॐ नमो भगवते उन्मत्तमयहराय नमः।

|      | <u> </u> |               | यराग<br>णभा ले    |         | न सिट्टा         | 707    |         |
|------|----------|---------------|-------------------|---------|------------------|--------|---------|
|      | 79       | <b>ग</b> हर भ | <del>ग्हर</del> अ | महर् अव | يشر              | ø      | 23      |
|      | 7965     | ź             | 77                | भी      | *                | 1      | taucue? |
| 1 42 | بمود     | þ             | ₹                 | -77     | 4                | 1 2    | 弘       |
| £41  | الموده   | ¥             | Tr.               | 4       | শ্ব              | 427.74 | 14      |
| 2) i | מנג      | #             | #                 | Р       | ¥                | 14     | 4       |
|      | 7        | 21            | hie 32            | ek 33   | <u>ለል</u> ዊር ፡ንታ |        | 200     |
|      |          |               |                   |         | किग्र            |        |         |
|      | E        | 64            | tete of           | yente   | ixite S          | (In)   | ي       |

साधत-विधि—उनत कृद्धि-भन्न को आराधना करने शत्रु पर चटाई न-रने वाने भो विजय प्राप्त होतो है, अत्रु वश्रीभूत होता है तथा उसके अस्त्रादि निष्पत्त हो जाते हैं एव शस्त्रादि से पान भी नहीं लगता।

# सर्व-सिद्धि दायक

"ना —रुप्पेमध्य तथ जिनेच गुणीनबढी
भरत्यास्या रचिरवर्ण विचित्र पुष्पाम् ।
प्रते जनो य इह कण्ठमतामजर्ग त मानशुङ्ग मबसा समुपति लक्ष्मोः ॥४८॥

शाहि--अही लहें वसी सववदी महदिमहावीर वडुमाणाणं बुद्धि-रिशीणं लोग सन्ध साहण श्री हों नमः स्वाहा ।

मःत्र —ॐ हा हीं हुं हो हुः अति आजता माँ माँ नमः स्वाहा । ॐ जमो शहानारिने अहारह सहस्ततीलांग रवधारिने नमः स्वाहा । ॐ हों सभ्यो प्राप्ते नमः ।



साधन-विधि—उनन मन्त्र का ४६ दिनों तक नित्व १०६ की सस्या में जन मन्त्रे तथा मन्त्र को पास रखने में मनोवाष्टित कार्यों की सिद्धि होती है तथा जिमें बमीभूत करना हो, उसका चिन्तवन करने से वह बम से हो ाता है।

# 🎖 ऋषिमण्डल-यन्त्र-साधन

'ऋषि मण्डल-यन्त्र' की पूजा-साधना का विस्तृत विधान 'ऋषि मन्डल मन्त्र करूप' में टपनब्ध है, जो प्रकाशित है। यहाँ केवल सक्षिप्त विधि प्रस्तुत की जा रही हैं। इस विधि से बन्द्र-साधना करने से साधक की मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं तथा सादवे अब (जन्म) में मोक्ष पद प्राप्त होता है। विधि इस प्रकार है-- 'स्वयम्भू न्तोन' की रचना श्री समन्तगद्ध आचार्य ने की थी। आचार जो पा जन्म दूसरी खताब्दी में हुआ था। ये काची नगर के निवासी तथा अपने समय के दिग्गज नैयापिक सथा जैन-सिद्धान्त के प्रकाण्ड मर्मत थे।

अनुश्रृति है—एक बार भस्मक-व्याधि रोगसे ग्रस्त होकर ये चरिनअन्य हो, देश-रेशान्तरों में अमण करते हुए काशी पुरी में पहुँचे। वहाँ
शिव-निवर में नेवेब वही माना में चढता था। आचार्य समत्वम्ब युक्तिबल से उसे कमाट में भीतर रहकर स्वय खा जाया करते हैं। कुछ समय
बाद जब रोग शान्त हो गया और नैवेच बचने लगा तो ब्राह्मणों को आचार्य
की चाताकी पना चल गयी। उन्हें यह भी जात हो गया कि समत्तभद्र
स्वय जेनाचार्य हैं, फनत उन्होंने वाशी-नरेशा से इस बारे में शिकायत
को। तव काशी-नरेशा ने आचार्यों से कहा कि वे शिव-प्रतिम को
नासकार वर्र, जैन-धर्म के त्याय दें। राजाज्ञा सुनकर आचार्य जी ने कुछ
दिनो वा समय मांगा तथा उसी अवधि में 'स्वयम्भ स्ता' में रचना की।
इस स्तान की रचना हो जाने पर आचार्यों के समक्ष एक योतागी प्रकट
हुई और उसने वहा कि जिस समय आप वहां चन्द्रमभु तीर्थकर की
प्रतिमा त्रमर हो लायेगी, फलत आपका यथ विस्तीणें होगा।

नियत समय पर जब काशी-नरेश तथा आहाण-वर्ग ने आचायंजी से पुन शिव-प्रतिमा को नमस्कार करने के लिए कहा तो आचायंजी ने बहु स्वरचित्र प्रतिमा को नमस्कार करने के लिए कहा तो आचायंजी ने बहु स्वरचित्र प्रतिमा करते हो शिव-प्रतिमा जन्द्रभण को प्रतिमा के रूप में परिवर्तित हो गयी। इस आक्वर्य की देखकर सब लोग हत्यभ पर गये। तहुपरान्त आहुणो के साथ आचार्यजी का शास्त्रायं हुआ, उसमें भी वे विजयी रहे। अन्त में, राजा शिवकोटि सहित अनेक कोंग आचार्यजी का शिवर्ति कोंग आचार्यजी का शिवर्ति कोंग को चाय्यां। वा शिवर्ति परिवर्ति के सम्मित्रायों। वा गये।

'स्वयम्भू स्तोध' के बातिरिक्त आचार्य समातभद्र ने और भी धनेश' ग्रन्थों की रचना की। जिनमें से बब इस स्तोध के अतिरिक्त देवागम स्तोध या आध्यभीमासा, युक्त्यनुषासन, जिन शतक एउ 'रतकरण्ड-धाषकाचार ही उपलब्ध हैं।

'स्वयम्भू स्तोत्र' से २४ तीर्थंकरो की खतग-खबन स्तुति की गयी है। इस स्तोत्र का नित्यपाठ करते से साधक की सभी मनीवामनाएँ पूर्ण होती है तथा किसी भी मनत्र-चन्न साधन से पूर्व हम स्तोत्र का पाठ करने से समेर बीझ सफलता मिलती है। जिज्ञासु पाठकों के लिए इस चमरजारी स्तोत्र को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

# १. श्री आदिनाय स्तृतिः

स्वपम्मुवा भूतिहतेन भूतले समञ्जासज्ञानविभूतिचलुवा ।
विराजित वेन विद्युत्यता समः, स्वपाकरेणेव गुणोश्करंः करंः ॥१॥
प्रजापतियः प्रममं जिजीविषः सशास कृष्याविष् कर्मसु प्रजाः ।
प्रयुत्तरवः पुनरदृम्तोवयो ममस्वतो निविविदे विदायरः ॥२॥
विहाय य सागरवारित्याससं चयूनियमा यसुमावयूं सतीम् ।
प्रमुक्षुरिक्षाकृकुलाविरासवाम् प्रमुः प्रवद्याया सहित्यासम् ।
स्वदोषमूसं स्वसामाधितेजसा निनाय यो निदंयसस्मसाहित्यासम् ।
सात्र सर्वं जातेऽपिनेऽञ्चसा वसूत्र च बह्मवदानूरेवरः ॥४॥
स विरवस्तुर्वं प्रमोर्श्वतः सत्तां समयपिद्यास्तवपुनिरंजनः ।
पुनातु वेतौ मम मामिनन्दनो जिनो जितसुल्वकदादिशासनः ॥॥॥

# २. श्री अजितनाथ स्तृतिः

#### ३. श्रो संभव जिन स्तुतिः

स्य ग्राम्मय सभवतर्षरीमै सतय्यमानस्य जनस्य सोने ।
आसीरहारिस्मद एव वेद्यो वेद्यो ययानाथरूका प्रज्ञास्य ॥११॥
१७ ग्रमत्रायम् १९ मान्यत्मित्र्यः ॥११॥
१७ ग्रमत्रायम् १९ मान्यत्मित्र्यः । ।।
१९ मान्यत्मयस्य । ।।
१९ साम्यत्मयस्य । ।।
१९ सोस्य तृष्णस्याय्यायम्यान्त्रे । ।
१९ सोस्य तृष्णस्याय्यायम्यान्ते ।।
१३॥
१९ साम्यत्मयस्य ।।
१३॥
१९ स्वाद्वादिनो नाथ तवेय युवत नेकान्तर्रु १९-१९ साम्यत्मार्थः ।।
११॥
१९ स्वाद्वादिनो नाथ तवेय युवत नेकान्तर्रु १९ साम्यत्मे।
१९ साम्यत्मेष्यस्य ।
१९ साम्यत्मेष्यस्य ।
१९ साम्यत्मेष्य ।

#### ४. श्री अभिनन्दन जिन स्तुतिः

पुणाभिनन्दारभिनन्दनी भवान् द्या ध्यू भागितस्वीमशिष्यत् ।
समाधिनत्रस्तद्वपोषपत्तये हुवेन नैयन्द्रगुणे र चायुजत् ॥१६॥
अचेतने तर्हृनवन्धनेजर्दा मोदिमित्याभिनिवेशकग्रहात् ।
प्रभारतुरे स्यावरनिश्चवेन च क्षत्त जगतत्त्वमशिग्रहृभवात् ॥१०॥
क्षुधाविद् स्नप्रतिकारत रियनिनं चैनिद्वार्थप्रभवास्पर्शीस्यतः ।
तनो पुणो नास्ति च चेह्नेहिनोरितीदमित्य भववान् व्यक्तित्वत् ॥१२॥
जनोर्डनिलोलोऽप्यनुवन्धवोपती भयादकायियह न प्रवत्तते ।
स्वात्त्वप्रताय्यनुवन्धवोपती भयादकायियह न प्रवत्तते ।
स्वात्त्वप्रताय्यनुवन्धवोपती भयादकायियह न प्रवत्तते ॥१२॥
सा चात्रवायुत्रग्यवोपती स्वात्त्वभ्यक्षित्व स्वात्ति च स्वित ।
स्वात्त्वप्रताय्यनुवन्धवोपति स्वात्त्व स्वात्ति च स्वाववोत् ॥१२॥
सा चात्रवायान्यन्यवायनेयवित्र स्वात्त्व स्वात्ति च स्वित ।
स्वात्त्व प्रभावित्रकायनस्य तायकृत्वार्थाःभविद्व स्वव्तो न च स्थिति ।

#### ५. श्री नुमति तीर्थंकर रत्ति

क्ष वयसत्त सुमितर्सृनिस्य स्थय मत्त येन सुयुप्तितीतप् । पतस्च रोपेषु यतेषु नास्नि सविक्रयाकारयत्त्वसिद्धि ॥२१॥ अनेकमेक च तन्य तत्त्व भेदान्ययत्तानियद्द हि सरम् ॥ मृपोपायरोऽन्यतस्य लोपे तत्त्वश्यतोषाऽपि ततीनुपाह्यम् ॥२२॥ गः वयवित्तरसत्त्वसानित ते नास्ति पुष्प तत्त्य प्रसिद्धम् । तत्त्रप्रात्वन्युतमप्रमाण स्ववन्यिद्धः तव दृष्टितोऽपत् ॥२३॥ न तत्रया निर्वापुन्त्वपेति न च क्षियाकारवस्य युवसम् । । असा हो जन्म सती न नासी दोपस्तम् पुद्यानमावतोऽस्ति ॥२८॥ विधिनिवेधरच कर्यनिदिष्टी दिवक्षया मुरुवगुण्ड्यवस्याः। इति प्रणीतिः सुमतेस्तवेयं मतिप्रवेकः स्तुवतोऽस्तु नायः॥२४॥

#### ६. श्री पद्मप्रभ जिन स्तुतिः

पद्मप्रमः पद्मप्तवाशतेश्यः पद्मालयालिङ्गितचारुम्तिः।
समी प्रवान् प्रध्यपयोरुगणा पद्मालराणामित्र पद्मवन्युः।।१६॥
समस्यतीम् समप्रयोगां स्वत्नलक्ष्मीः श्रवित्वाश्वत्तिक्ष्माः।।१०॥
सरस्यतीम् समप्रयोगां स्वत्नलक्षीः श्रवित्वाः ।१०॥
सरस्यतीम् समप्रयोगां स्वत्नलक्षीः श्रवित्वः ।१०॥
सरापर्तिम्पसरः प्रमोत्ते वालार्करिक्चणित्रातिव्याः।।१०॥
सरापर्ताविष्यां प्रवावश्येत्वः व्याप्तमणेः श्रवसापुत् ।१०॥
नमस्तलं पत्तवयित्रव त्यं सहस्यप्राम्बुजवर्षवारैः।
पादाम्बुजैः पातितमारवर्षे भूमी प्रजानं विज्ञहरं भूत्यै।।१६॥
गुणास्बुद्धिवपुषमध्यजसं नात्वश्यतान्वस्य स्वयं।
सान्यान्यतीविष्यवस्य

#### ७. श्री सुपार्श्व जिन स्तुति

स्वास्प्यं यदारवित्तक्तमेय पुसां स्वायों न भोगः परिभगुरात्मा ।
स्वांश्चियात्र च तापशातिरितीदमास्यद्मगवान् सुपारयः ॥३१॥
अजङ्गमं जंगमनेयमम्यं यया तथा जीवयुत शरीरम् १
धोमस्यु पृति सचि तापकं च स्तेते युग्यात्रीति हितं त्यवायः ॥३२॥
असंस्यारिवर्मवित्यत्येतः हेतुद्वयाविष्कृतकार्योक्तङ्गा।
असंस्यारिवर्मवित्यत्येतः हेतुद्वयाविष्कृतकार्योक्तङ्गा।
अनीरवरी जन्तुरहं क्रियात्तः सहस्य कार्येव्यित साध्यवादाः ॥३३॥
विभेति गृत्योनं ततोशित मोक्षी नित्यशिवं वाङ्ग्यति नास्य लामः ।
तथापि वालो मयकामवययो वृषा स्वयं तप्यतः १त्यवादीः ॥३४॥
सर्वस्य स्वत्यतः श्रितात्रुगास्ता ।
गुणावतोकस्य जनस्य नेता मयापि अस्त्या वित्युवरोत्यः ॥३४॥

#### प्री चन्द्रप्रभ तीर्थकर स्तुतिः

चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगीरं चन्द्र द्वितीयं द्यतीव कान्तम् । चन्देऽनियन्दं महतामृगीन्द्र जिन जितस्वान्तकवायबन्धम् ॥३६॥ यस्यान्तकमीपरिचेषमिकं तमस्तानीरोर्द्रच रिम्हानस्त्र । ननारा बाह्यं बहुमानसं च ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्नम् ॥३०॥ स्यवसारिच्ययमदावीनसा धाकृतिहानादेविषया वसुद्यः। प्रवाबिनो यस्य मदाईगण्डा यजा यया केशिरणो निनादं ॥३६॥ यः सर्वेतोके परमेष्ठितायाः पदं बसुवाद्भृतकर्मतेजाः। अनःतयामाक्षरियश्यचतुः समन्तवुःखशयशासनश्च ।।३६॥ ॥ धन्द्रमा भव्यष्टुमुद्रतीनां विपन्नदोवास्त्रकसञ्जूदेषः। व्यागोग्रदाङ्ग्यायमपूलमातः पृयात् पवित्रो भगवान्मनो मे ॥४०॥

#### श्री पुष्पदंत तीर्थकर स्तुतिः

एकान्सहिष्टप्रित्येघि सस्यं प्रमाणिसद्धं सदतस्यमायम् ।
स्या प्रणीतं सुणियं स्वप्रान्ता नेतरसमालीकृषयं स्वययः ॥४॥।
तदेप च स्यान्ना तत्रस्य च स्यान्तया प्रतितेत्वत्र तस्वयं विष् ।
तार्यन्तमम्प्रत्यसमन्यता च विद्यमिति ।
तिर्यं तदेथेविनित प्रतितेनं नित्यमन्यद्वतिपत्तिसिद्धः ।
त तिरुक्तं च विद्यम् वृत्यमे चुला इति प्रत्यवस्त्रकृत्या ।
अभेगमेवं च पदाय वृत्यचं पुला इति प्रत्यवस्त्रकृत्या ।
आवांशिकाः स्यादिति व निताता गुणानयेकेऽनियमेऽपयादः ॥४४॥।
पुलायानार्थिमदं हि साक्यं किनस्य से तद् द्वियतसम्ययम् ।
ततोऽभियनसं जयदीयवराणां समावि सास्रोस्तव पारवपम्म ॥४४॥।

#### १०. श्री शीतलनांच स्तुति

न श्रीतलारसन्दनकदरमयो न गाङ्गसम्भी न व हारसण्टयः।
यया युनस्तेऽनधवात्रयरमयः श्रमांपुनर्माः शिवारा विवरिष्यतं ॥४६॥
युव्याभिन्तारानतवाहमूष्टितं, मनो, निजं झानसवामृताम्बुमिः।
स्विद्यवर्ताः विवराहमोहित यया भिवन्मन्त्रगुणैः स्वविद्यहे ॥४०॥
स्वर्गीनेने लागगुर्वे च तृश्यमा विवार क्ष्मास्त्रं निश्च सेरते प्रशाः।
स्वर्मार्यं नवतंविद्यमप्रमत्तवानजावरेवास्मविगुद्धवर्तानि ॥४न॥
अवस्ववित्तोत्तरवोकृत्यमा तवस्यनः केचन कर्म हुन्वते ।
सवानुनर्जनम्तराजिहासया त्रयाँ प्रवृत्ति असम्बरियव्यवस्ताः।
स्वर्मुतमन्योतिरवः। वय निवृतः क्व ते वरे बुद्धित्यवेद्ववस्ताः।
स्वरित्यवेद्यसमानुनावर्युक्षप्रवेक्ष्मिनस्वातिरवः परिवार

#### ११. श्री श्रेयांश जिन स्तुतिः

श्रेधान् जिनः स्रेयति बर्धनीमाः श्रेयः प्रजाः शासरनेववास्यः । भवश्यकारो भुवनत्रवेऽस्मित्रको यथावीतघनी विवस्यान् ॥४१॥ विधिववस्त्रप्रतिवेशस्यः प्रमाणमन्त्रान्यतरस्प्रधानम् । गुणोऽपरो मुस्यनिवामहेसुनंयः स हष्टाम्तसमर्थनस्ते ॥४२॥ विवक्षितो मुख्य इसीव्यतेष्ट्रयो चुको विवक्षो न निरास्मकस्तै । तथारिमित्रानुम्पाविशक्तिह्याविधः कार्यकरं हि बस्तु ॥५३॥ ह्य्टान्तिसद्यायुमयोविचावे साध्यं प्रसन्ध्येष वु तावृगिस्त । यत्सर्वर्षकान्तिगयामवृष्टं त्वदीवदृष्टिविमयत्यशेषे ॥ त्वदीवदृष्टिविमयत्यशेषे ॥४४॥ एकान्तव्हिटप्रतिषेधिसिद्धिन्यियेषु भिर्मोहरियुं अतिरम क्षेत्रत्यविभूतिसम्राट् ततरत्वमहुम्नसि मे स्तवाहुः ॥४४॥

#### १२. श्री बासुपूज्य स्तुतिः

त्रियामु पूज्योऽम्युवयिक्यासु त्यं वासुपूज्यस्थिवरोन्द्रपूज्यः । मप्रापि पूज्योऽस्पियासुनीन्द्र चीर्वाचिया कि तवनी न पूज्यः ॥५६॥ न पूजवार्थस्त्विय धीतरागे न निन्वया नांथ विद्यातवरि । तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिनंः पुनातु चित्तं बुरितारूजगेन्यः ॥१७॥ पूज्यं जिनं स्वाचेयतो जनस्य सावद्यलेशो बहुपुण्यराशी। दोषाय नालं कणिका विषस्य न दुविका शीतशिवान्बुराशी।।५॥। बाह्यं गुणदोषसूतेनिमत्तमस्यन्तरभूलहेलीः। अध्यात्मवृत्तस्य तदञ्जभूतमध्यन्तरं केवलमध्यल ते ॥४६॥ बाह्येतरोपाधितमवतेषं कार्येषु ते ब्रश्यमतः स्वभावः। नैबान्यया मोक्षयिधिश्च पुतां तेनाभिवन्तस्य मृषिर्वृद्यानाम् ॥६०॥

#### १३. श्री विमलनाय स्तृतिः

 एव नित्यक्षणिकादयो नया मियोऽनपेक्षाः स्वपरप्रणाशितः । H एव तस्त्रं विमलस्य ते मुनेः परस्परेक्षाः स्वपरोपकारिणः ॥६१॥ पर्यकताः कारकमर्थतित्वये समीक्य शेषं स्वसहायकारकम् । तथेय सामान्यविशेषमातृका नयास्तवेष्टा गुणमुख्यकल्पता ।।६२॥ परस्परेक्षान्वयभेदलिङ्गतः प्रसिद्धसामान्यविशेषयोहतव । सभप्रतास्ति स्वपरावभासकं वया प्रमाणं भृवि मुद्धिलक्षणम् ॥६३॥ विशेषयाच्यस्य विशेषणं यची यतो विशेष्यं विनियम्पते च यत । तयोश्च सामान्यमतित्रसञ्यते विवक्षितात्स्यादिति तेऽन्यवर्जनम् ॥६४॥ नयास्तय स्पारपदसरयलाञ्चिता रसोपविद्धा इह लौहधातयः। भवन्त्यमित्रेतगुणा यतस्ततो भवन्तमार्याः प्रणिता हितैयिषः ॥६४॥

# १४. अथ अनन्तनाथ स्तृतिः

, अनन्तदोपाशयिषप्रहो ग्रहो वियञ्जयान्मोहमवश्चिरं हृदि । यसो जिनस्तस्यरुषो प्रसोदता त्वया ततो भूर्मगयाननन्तजित् ॥६६॥

#### १७. श्री कुन्युनाय स्तृतिः

कृंयुप्रमृत्यस्तितसस्यदयैकतानः कृयुजिनो ज्यरजरामरणोपसान्त्यै । त्वै धर्मचक्रिनह वर्सयस्मिमुत्यै भूत्वापुरा क्षितिपतोश्वरचक्रपाणिः ॥८१॥

तृहणाचिषः परिदहन्ति न शान्तिरासा-मिष्टेन्द्रियार्थविभवैः दरिवृद्धिरेव । स्थित्येव कामपरितापहर निमित्त-मित्यात्मकान्त्रिपयसीख्यवराङ्मुद्योऽसूत् ॥=२॥ त्रपः परमृश्चरमाचरंस्त्व-माध्यात्मिकस्य तपसः परिवृहणार्थम् । ध्यानं निरस्य कलुपद्वयमुत्तरस्मिन् यवृतिषेऽतिशयोऽपन्ने शदशा ध्यानह्ये हरवा स्यक्षमंबदुकप्रकृतिश्वतस्रो रस्तत्रयातिशयतेजसि जातवीय्यैः। सकलवेदविधेविनेता विम्राजिषे रपन्ने पत्रा विवति दोष्तर्राधिवयस्यान् ॥६४॥ यस्मारमुनीरद्व तव लोकवितामहाद्या विद्याविमृतिकणिकायसि नाप्नुवस्ति । तस्माद्भवन्तमजमप्रतिमेयमार्याः स्तुत्य स्तुवन्ति सुधियः स्वहितंकतानाः ॥८५॥

#### १८. श्री अरहनाथ स्तृति:

पुणस्तोक सदुल्लंघ तद्दबहुदकक्या स्तुतिः।
आगग्रतातं गुणा धवनुकावध्यास्त्विय सा कयम् ॥ ६६॥
तयापि ते मुनीमद्रस्य यती नामापि कीतितम् ॥
पुनाति पुण्यकीर्तेनंदतती बूगाम किञ्चन ॥ ६५॥
तक्षमिक्तमस्यं सुमुजीश्वयक्षाञ्छलम् ॥
साम्राज्यं सार्वमीमं ते जरत्नुनीम्वामयत् ॥ ६६॥
तव रूपस्य सीम्दर्यं हृष्ट्या तृत्तिमनापियान् ॥
हृष्याः शकः सहस्राक्षो यमूच बहुविस्मयः ॥ ६६॥
मोहरूपो स्पुः पापः कथायभरताधनः ॥
इटिद्रसम्पुर्वसान्तंत्रस्या धीर पराजितः ॥ ६०॥
कन्वर्षस्योद्युरो वर्षस्त्रेतोस्यवित्रस्वीवन्यान्तितः ॥
हेरवामासः सं धीरे स्विव अतिहत्तोदयः ॥ ६१॥

कवायनाच्नां द्विपतां अभाविनामशैषयञ्चाम भवानशैषयित्। विश्वीयणं मन्त्रमञ्जूपंदामयं समाधिमंपज्यगुण्यांनोत्रयत् ॥६०॥ परिक्रमाम्बुग्यंनोत्रमय् समाधिमंपज्यगुण्यांनोत्रमत् ॥६०॥ परिक्रमाम्बुग्यंनोत्रम् । त्वा स्यतृष्ट्याक्षरिद्यांचेशीपिता । कसंग्रमाम्बेत्रम् साद्वस्य पर्वत्तां निवृंतिद्याम तावकम् ॥६८॥ सुद्धस्वयि श्रीमुभ्यात्यसम्ब्रत्ते विष्युन् त्विष्य प्रत्ययवद्यभायते । प्रवानुवासीनतम्त्रत्योरिंग प्रको यरं विश्वमित्रं तत्रविहृतम् ॥६६॥ स्वानुवासीनतम्त्रत्योरिंग प्रको यरं विश्वमित्रं तत्रविहृतम् ॥६६॥ स्वानुवासीनतम्त्रत्योरिंग प्रको यरं विश्वमित्रं तत्रविहृतम् ॥६६॥ स्वानुवासीन्त्रम् इत्ययं यम प्रकायक्षेत्रोऽस्पतेर्गृतुम् । अञ्चयनाह्यस्यननीरयप्रपि शिवाय संत्यर्गं इवामृताम्बुधैः ॥७०॥

#### १५. श्री धर्मनाय स्तुतिः

धमेतीथैमनधं प्रवसंयन् धमं इत्यनुमतः सतां भवान् ।
कसंकलमदहत्तपोऽनिमाः शमं यारवत्तमवाप शङ्कर. ॥७१॥
देवसानविनकायसत्तमे रेजिये परिवृत्तो दृतो पुधैः ।
तरकापरिवृत्तोरितपुष्कत्तो स्योमनीय शास्ताञ्छनोऽमलः ॥७२॥
प्रातिहार्यविमवः परिष्कृतो देहतोऽपि विरतो भवानपूर् ।
मोक्षमार्गमधिषमरायापा शासनफर्तवणापुरः ॥७३॥
कायवावयमनसा प्रवृत्तयो नाऽमयस्तव युनेदिवकीर्यया ।
सास्त्रपोष भयतः प्रवृत्तयो धीर तावकत्त्रवस्त्रविद्या ।।७४॥
सानुषी प्रकृतिसप्यतीतवान् देवताः स्रवि च देवता पतः ।
तेन नाय परमासि देवता श्रेयसे जिनवृत्र प्रसीद नः ॥७५॥

#### १६. श्री शान्तिनाय स्तुतिः

विद्याय रक्षां परतः प्रकानां राजा चिरं योऽप्रतिमग्रतायः। व्यधात्पुरस्तात्स्यत एव शानितर्मृनिरंपामूर्तिरिवाधमान्तिम् ॥७६॥ चक्रण यः शत्रुवयंकरेण जिस्ता नृपः सर्वतरेन्द्रवकम् । समाधिषक्रेण पुर्ताजभाय महोदयो दुर्वयमोह्वत्रम् ॥७०॥ राजिया राजसु राजांतहो रराज यो राजनुमोगतन्त्रः। आहंत्यतरक्ष्म एराज ॥७०॥ यानित्रव्य राजस्तान्त्रः। आहंत्यतरक्ष्म एराज ॥७०॥ यानित्रव्य प्रतानान्त्रत्र विद्यापुरोवित धर्मचकम् ॥७०॥ प्रसम्प्रतानित राजवकं मुनौ रयावीधित धर्मचकम् ॥७०॥ प्रसम्प्रतानित वेवचक व्यानोन्तुके व्यवि क्रवात्त्वकम् ॥७०॥ स्यवीयमान्त्र्याविहितात्वमानितः मान्तिविद्याता मरण्यातानाम् । भूयाद्मवक्षत्रमाणविद्यात्वस्य सान्तिविद्याता मरण्यातानाम् । भूयाद्मवक्षत्रमाणविद्यात्वस्य सान्तिविद्याता मरण्यातानाम् । भूयाद्मवक्षत्रमाणविद्यात्वस्य सान्तिविद्याता मरण्यातानाम् ।

#### १७. श्री कुन्युनाय स्तुतिः

कृंगुप्रमृत्यखिलसस्यवयैकतारः कृर्युजिनो ज्वरजरामरणोवसांन्त्वै । स्वं धर्मचक्रमिह वर्त्तयस्मिमृत्ये भूत्वापुरा वितिवतोस्वरज्ञकवाणिः ॥६१॥

हुष्णाचियः परिवहन्ति न शहितरासा-मिष्डेन्द्रियाथंविभवेः परिवृद्धिरेव । श्यित्वैव कायपरितापहर निमित्त-मिरवारम**कान्त्रिययसी**स्ववराङ्मुखोऽसूत् ॥=२॥ बाह्यं तपः परमभुश्चरमाचरंस्त्व॰ माध्यात्मिकस्य तपसः परिवृहणायम् । ध्यानं निरस्य कलुपद्वयमुत्तरस्मिन् यव्तियेऽतिशयोपपन्ने ॥६३॥ ध्यानद्वये हुत्या स्यक्तमंकदुकप्रकृतिरचतस्रो रत्नत्रयातिशयतेनसि जातवीय्याः। सकलयेदविधे विनेता विम्नाजिपे व्यम्ने यथा विविश्त दीप्तर्शचिवियस्वान् ॥६४॥ परमान्मुनीःइ तव लीकवितामहाद्या विद्याविमूतिकणिकासति नाष्ट्रयन्ति । तस्माद्भवन्तमजमप्रतिमेममार्याः स्तुस्य स्तुवस्ति सुधियः स्वहितैकतानाः ॥८५॥

#### १६. श्री अरहनाय स्तुतिः

गुणस्तीकं सदुत्तस्य तद्यबुद्धक्या स्तुतिः।
आनग्यातं गुणा ययनुमाययमस्यिय सा कयम् ॥०६॥
स्थापि ते मुनीनदृद्ध्य यदी नामापि कीतितत्तृ।
पुनाति पुर्यकतिनंतिती सूमान किञ्चन ॥६०॥
स्वभीविमवसर्वस्यं 'मुमुकोशयम्याक्षाञ्चनम्।
साम्राज्यं सार्वनीमं ते जरत्नुजीमवाभयत् ॥६६॥
स्व कपस्य सीन्दर्यं हुव्द्वा तृत्तिसनावियान्।
ह्यव्सः चन्कः सहस्राक्षी यमूच बहुविस्तयः॥वन्धः।
सहस्यसः चन्कः सहस्राक्षी यमूच बहुविस्तयः॥वन्धः।
सहस्यस्य सीन्दर्यं हुव्द्वा तृत्तिसनावियान्।
ह्यवसः चन्कः सहस्राक्षी यमूच बहुविस्तयः॥वन्धः।
सहस्यस्यस्यस्याम्यः।
स्वत्यस्यस्यस्यस्य चन्निस्ति।।
सन्वर्षस्यस्यस्यस्य प्रतिहत्तोदयः॥६१॥
होवयानासः स्रोते स्वरित प्रतिहत्तोदयः॥६१॥

आयत्यां च तदात्वे च वुःखयोनिनिरुत्तरा। तृष्णानदो त्वयोत्तीर्णा विद्यानावा विविवतया ॥६२॥ अन्तकः ऋन्दनी नृषां जनगण्वरसावा सदा। त्वामन्तकान्तकं प्राप्य व्यावृत्तः कामकारतः ॥६३॥ भूषावेषायुधत्यागि भ विद्यादमदयापरम् । रूपमेव तवाचच्टे धीर दोपविनिग्रहम् ॥६४॥ समन्ततोऽद्भभासां ते परिवेषेण भूयसा। तमो बाह्यमपाकीर्णमध्यात्मं ध्यानतेजसा ॥६५॥ सर्वज्ञज्योतियोद्भूतस्तावको महिमोदयः। कं न कुर्यात् प्रणेश्रं ते सत्त्वं नाय सचैतनम् ॥६६॥ तव वागमतं श्रीमत्सर्वभाषास्वभाषकम्। प्रीणयत्यमृतं यद्वत् प्राणिनो व्यापि ससदि ॥६७॥ अनेकान्तारमद्ध्टिस्ते सती शून्यो थिपर्पयः। त्ततः सर्वे मुषीरतं स्यात्तवयुरतं स्वचाततः ॥६८॥ ये परस्वसितोज्ञिद्धाः स्यदोपेभनिमीलिनः। तपस्विनस्ते कि कुर्युरपाश्रं स्वन्मतथिय: ।।६६।। ते तं स्वधातिनं दोपं शमीकर्तुमनीश्वराः। रवदृद्धियः स्वहनो बालास्तस्याववतव्यतां थितां ॥१००॥ सदेकनित्यववतव्यास्तद्विपकारच वे सर्वथेति प्रदुष्यन्ति युप्यन्ति स्वादितीहिते ॥१०१॥ नियमत्यागी यथावृष्टमपेक्षकः। स्याच्छन्दस्तावके न्याये नान्येपामात्मेविद्विपाम् ॥१०२॥ **अ**नेकान्तोऽप्यनेकान्तः त्रमाणनयसाधनः । अनेकान्तः प्रमाणान्ते तदेकान्तोर्जपताम्रयास् ॥१०३॥ इति निष्पमयुक्तिशासनः त्रियहितयोगगुणानुशासनः। अरजिनवमतीर्यनायकरत्वमिव सर्ता प्रतिबोधनायकः ॥१०४॥ मतिगुणविभवानुरूपतरत्विय वरदागमद्धिरूपतः ।

गुणक्रॅशमिषिकरॅंबनोदितं सम मवतादुरिताशेनोदितस् ॥१०४॥ ९६. श्री महिलनाय स्तुति:

यस्य महर्षेः सकलपदार्थप्रत्यवदोषः समजीन साक्षात् । सामरभर्त्यं जगदपि सर्वं प्राञ्जलिमुत्या प्रणिपतित स्म ॥१०६॥ पस्य च भूतिः कनकमयीव स्वस्कुरदाभाकृतपरिवेषा । धागिव तस्यं कपितुकामा स्यात्यवपूर्वा रमयित साधृत् ॥१०७॥ यस्य पुरस्ताद्विगित्ततमाना न प्रतितीस्यां सृवि विवदन्ते । पूरिष रम्या प्रतिवश्मासीग्जात्विकोसान्युन्वमुद्दासा ॥१००॥ यस्य समन्ताज्जिनशित्तरांसोः शित्यकसाधुयत्विषमवोऽसूत् । सीर्यमिष स्यं जनसमुद्रमास्तिसत्त्वोत्तरजण्योजप् ॥१०६॥ यस्य च गुक्तं परमत्त्वोऽनिज्यान्तिमनन्तं दुरितमधाक्षीत् । सं जनसिंहे हत्तकरणीयं /मिल्समशस्यं ग्रारणमितोऽन्यि ॥११०॥

२०. श्री मुनिसुस्रत जिन स्तृतिः
स्राध्यतपुनियुवतस्वित्तं कृत्यत्ये पुनिमुक्ताः स्राध्यतपुनियुवतस्वित्तं कृतियुवत्ये पुनिमुक्ताः स्राध्यतपुनियुवतस्वित्तं कृतियुवित्यः स्राध्यत्य विद्याप्त स्राध्यत्य प्रत्याप्त स्राध्यत्य स्राध्य स्राध्यस्य स्

#### २१. श्री निमनाथ जिन स्तुति:

स्तुतिस्तीतुः साधी कुग्रत्वपश्चिमाय स तथा, भवेनमा या स्तुद्धः स्तमपि ततस्तद्धः च ततः । 
किनेवं स्वाधीनाजनाति मुक्ति धायत्वपे, 
स्तुयान्नरता विद्वान्मतत्वमिष् वृत्यं निमिजनम् ॥११६॥ 
त्या धीमन् बहामणिधिमनसा जन्मत्विष्तं । 
समूर्तं निमिन्नं स्वमति विदुषां मोक्षप्रयो ॥ 
स्वित्यं नामन्योतितम्बक्तरणमति स्वयस्मृतम् यथोता इयं मुचिरवायन्यमत्यः ॥११७॥ 
विद्यं वार्यं चानुमयनुभयं नियमपि तत् । 
विद्यं प्रत्ये निम्मपेशः सक्तपुबन्वयंद्धसुर्वा । 
त्या गीत तस्य व्यक्तपुबन्वयंद्धसुर्वा । 
त्या गीत तस्य व्यक्तपुबन्वयंद्धात् ॥ ।११८॥ 
विद्यं गीत तस्य व्यक्तपुबन्वयंद्धसुर्वा ।

स्राह्मताभूतानां जगित विवितं सहा परमं।

म सातत्रारम्मोस्त्यपुरिष च यत्राश्रमविधी।।

ततस्तिस्तद्वपर्यं परमकश्यो एम्यभुषयं।

भवानेवात्याशील च विकृतवेयोपधिरतः।।११६॥

यपुर्भूगविष्यविधरिहित गान्तिकरणं।

यतस्ते सचन्द्रं समरतारिवयातंकविज्ञयत्।।

विना मोर्मः शर्श्वरव्यद्वयामर्यविलयं।

ततस्त्वं निर्मोहः शरणमसि नः शांतिनिनवः।।१२०॥

#### २२. श्री नेमिनाय जिन स्तुति:

भगवान्षिः परमयोगदहनहुतकस्मपेन्धनः। ज्ञानविदुलकिरणैः सकलं प्रतिबुध्य बुद्धकमलायतेक्षणः ॥१२१॥ हरिवंशकेत्रनवद्यविनयदमतीयंनायक. शीलजलधिरभवो विभवस्त्यमरिष्टनेमिजिनकुजरोऽजरः ॥१२२॥ त्रिदशेन्द्रमौतिमणिरत्नकिरणविसरोपचुन्धितम् । पादपुगलम्मलं भवतो विकसत्कुशेशयदलारणोदरम् ॥१२३॥ नस्यनद्भरिमकवयातिरुचिरशिखराङ्गुतिस्थलध् । स्वार्थनियतमनसः गुधिय प्रणमन्ति मेत्रमुखरा महद्ययः ॥१२४॥ द्युतिमद्रशाङ्गरविविम्बकिरणजटिनांगुमण्डलः । नीलजलदजलराशिवपुः सहयन्युक्तिगंरडकेतुरीश्वरः ॥१२४॥ हलभृष्य ते स्वजनभवितमुदितहृदधी जनेश्वरी। धर्मविनधरितकौ सुतरां चरणारविदयुगलं प्रणेमतुः ॥१२६॥ ककुदं भुवः सचरयोपिटुपितशिखरैरसंकृतः। मेघपटलपरिवीतनटरतत्र लंसणानि लिखितानि विज्ञिणा ॥१२७॥ यहतीति तीथंमृविभिश्च सततमभिगम्यतेऽद्य च । प्रीतिविततहृदयः परितो भृशमूज्जवन्त इति विश्वतोऽचलः ॥१२८॥। बहिरन्तरप्यमयया च करणमविधाति नार्थकृत । नाथ युगपदिवरां च सटा स्वमिदं तलामलकवद्विवेदिय । १२६॥ अतएव ते बुधनुतस्य चरतगुणमद्मुनोदयम्। न्यायविहितमवद्यार्यं जिने स्वयि सुप्रस नमनसः स्थिता वर्षं ।११३०।।

#### २३. श्री पार्श्वनाय जिन स्तुति:

तमासनीर्सः सध्नुस्तरिब्रुंगैः प्रकीर्णवीमाशिनवायुवृद्धिसः ।
बसाहर्कवेदिवर्षेरपट्तो महानना यो न खवाल योगतः ॥१३१॥
बहुत्कणामण्डलमण्डेवन यं गुकुत्तरिक्षिद्धः क्ष्मोपर्तागणम् ।
जुगुहृत्तागो घरणो घराघरं विरागसन्ध्यातिब्रक्ष्मवेद्ये यया ॥१३२॥
स्वयोगिर्हित्रमनिश्तराधारया निशास्त्र यो डुर्जयमोह्यिद्विष्य ।॥१३२॥
स्वयोगिर्हित्रमनिश्तराधारया निस्तेकवृत्तातिस्वायस्य पदम् ॥१३३॥
यमीश्वरं वीश्य विधूनकत्मयं तथावानस्तेत्रित्वया मुमूच्यः ।
बनोक्तः स्वध्मयन्ध्यवृद्धयः श्रमोवदेशं सरणं प्रयेदिरे ॥१३४॥
स सत्यविद्यातपसां प्रणायकः समग्रधीरुप्कुलाम्बरांगुमान् ।
स्वा सदा पार्स्वजनः प्रणम्यते विज्ञोनिषयापयपृष्टिबिष्प्रमः ॥१३४॥

#### २४. श्री महावीर जिन स्तुति:

कीर्स्या मुदि भासितया थीर त्वं गुणसमुख्यया मासितया। भासोडसमासितया सोम इय च्योम्नि कुदशोभासितया ॥१३६॥ हव जिन शासनविभवो जयति कलावपि गुणानुशासनविभवः। दोवकशासनविभयः स्तुवंति चैनं प्रभाकृशासनविभवः ॥१३७॥ स्यादादस्तव दृष्टेष्टाविरोधतः स्यादादः । अनवराः इतरो न स्यादादो सद्वितयविरोधान्मनीखराध्ययदावः ॥१३८॥ सुरामुरमहिलो प्रन्यिकसस्वाशयप्रणामामहिलः। सोकत्रयपरमहितोऽनावरणञ्योतिरुव्वल**द्धामहितः** 1135911 सभ्यानामभिरुचितं दधासि गुणमूयणं श्रिया चारुचितम्। मानं स्वस्यां रुचितं जयसि च मुगलांछनं स्वकान्त्या रुचितम् ॥१४०॥ त्यं जिन गतंमदमायस्तव भावानां मुमुक्षुकामदमायाः। श्रीमदमायस्त्वया समादेशि सप्रयामदमायः ॥१४१॥ गिरिभित्यवदानवतः थीमत इव दन्तिनः श्रवद्निवतः। शमवादानवतो गतमूजितमपगतप्रमादानवतः ॥१४२॥ बहुगुणसंपदसकलं परमतमपि मधुरवचनविन्यासकलम् । सय भवतचवतंतकलं तव देव मतं समन्तगदं सकलम् ॥१४३॥

# सम्पूर्ण दस महाविद्या तन्त्र महाशास्त्र

#### ले॰ तन्त्राचार्यं पं॰ राजेश दीक्षित

विश्वय जनमानम में देवी भगवती में देत पौराणिक स्वरूप प्रचलित है यदा-नार्क तारा, महाविद्या (पोर्ली), भूवनेक्दरी, निपुर भैरवी, जिल्लमस्ता, धुमावती, बगलापुर्व मातञ्जूरी, कमलाप्तिक एक्सला) वे सामी भीति के निर्माण स्वरूप है। गर्द महाग्रम्थ से सभी देवियों के शानिक किसी भी कीमत पर पर उन्हें नहीं बताते । साथ से सम्बन्धित के प्रकल्प के हो जात रहते हैं तथा वे किसी भी कीमत पर पर उन्हें नहीं बताते । साथ से सम्बन्धित के प्रकल, यूवा, यूव, साधानिविध, उपनिव्यक्त कर्म, सहस्ताम आदि विभिन्न विषयों को विषयों है। देवी भक्तों के बकता योग्य महाग प्रकल, समूर्य सुतहरी उपनेदार कराडा वादिन सिह्म सम्बन्ध का स्वरूप स्वरूप असारक प्रकल्प में हैं।

- (1) काली तन्त्र शार्थ (2) तारा तन्त्र शास्त्र
- (3) महाविद्या (पोड्सी) तन्त्र शास्त्र
- (4) मुवनेश्वरी एवम् छितमस्ता तन्त्र शास्त्र
  - (5) बगलामुखी एवम् मातञ्जी तन्त्र शास्त्र
  - (6) भैरवी एवम् धूमावती तन्त्र शास्त्र
  - (१) कमलारिमका (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र प्रत्येक पुस्तक का भुस्य 30 द० डाव खर्च १ ६० अलग ।

### कोतुकरत्न भाण्डागार-वृहत् इन्द्रजाल

#### से॰ ओझा बाबा

आजनन बाजार में इन्हजात बहुत मिलते हैं जिन्होंने इस विषय की गम्भीरता ह नदास प्राय कर रखा है। इस पुस्तक में परमस्ति आहा बाबा ने सम्पूर्ण जीवन का हा। निवोडकर रख विषय है। इसाप्रिय ने सिक्ति देने बात मन्त्र, बन्द्र, तन्त्र साम्मोहन, जच्चादन इसोकरण आदि विश्वि सिह्त विशे गणे हैं। स्राधित व सीकद्र पुस्तक वा सूर्य 30) ए० आप व्यर्ष 7) २० अलव।

#### प्रयोगात्मक कुण्डलिनी तन्त्र

ले॰ महर्षि यतीन्द्र - ज्यार चीर गुजरारा)

(डा॰ वाय॰ डी॰ गहराना)

हुण्डांतनी जागरण पर एकमात्र प्रयोगिक पुस्तक जिससे आत्म तत्व सान के पिट्राल, कुण्डांतनीयोग के आसन, प्राणायाम, धारणा और घटान वे विशेष प्राटक, हुण्डांतनी रे हूर पत्ते से आगे ने विशेष विश्वरण आदि विशेष रूप से दिये गये हैं। 150 से अधिक रहे ने सेदे विश्व पूर्व सक्या 396 सजित्व पूर्व 75 के बाक खर्ज 10 के अत्या।

पुस्तकें मंगाने का पता

दीप पव्लिकेशन अस्पताल रोड, आगरा-३

## सम्पूर्ण दस महाविद्या तन्त्र महाशास्त्र

#### ले॰ तन्त्राचार्य पं॰ राजेश शीक्षत

विश्व जनमानम में देवी भगवती के दस पौराणिक स्वरूप प्रचलित है यथा-काली तारा, महाविद्या (योड्सी), भूवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नगस्ता, धुमावती, दगलामा माताञ्जी, कमलात्मिका (कमला) । ये सभी भगवती पराशक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं। प्रस

महाग्रन्थ में सभी देवियों के तान्त्रिक, काम्य प्रयोग दिये गुये हैं जो सिर्फ महान सिद्ध-योगियं को ही जात रहते हैं तथा वे किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं बताते । साथ में सम्बन्धित करें चन्त्र, पूजा, जप, साधनविधि, उपनिषद सतजप, सहस्रनाम आदि विभिन्न विषयो की दिव

गया है। देवी मक्तों को सकलन योग्य महान धन्य, सम्पूर्ण सुनहरी ठप्पेदार कपड़ा बाइन्क्रिय

- सहित सचित्र ग्रम्य का मुख्य '२२5% डाकपन 10) उपरोक्त प्रत्य अलग-अलग फिल्दों में भी है।
  - (I) काली शन्त्र शास्त्र (2) तारा तन्त्र शास्त्र (3) महाविधा (पोड्सी) तन्त्र शास्त्र
  - (4) मुवनेश्वरी एवम् छिन्नमस्ता तन्त्र शास्त्र
    - (5) बगलामुखी एवम् मातङ्की तन्त्र शास्त्र
    - (6) भैरवी एवम् धुनावती तन्त्र शास्त्र (7) कमलारिमका (नक्ष्मी) तत्त्र शास्त्र
  - प्रत्येक पुस्तक का मुख्य 30 ६० डाक खर्च 7 ६० अनुग ।

# कौतुकरत्न भाण्डागार-वृहत् इन्द्रजाल

ले॰ ओझा बाबा

आजनल बाजार में इन्द्रजाल बहुत मिलते हैं जिन्होंने इस विषय की गम्भीरता को खाम प्राय कर रखा है। इस पुस्तक मे परमसिद्ध ओझा बाबा ने सम्पूर्ण जीवन का जान नियोडकर रख दिया है । दत्तात्रीय ने सिद्धि देने नाले मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि विधि सहित दिये गये हैं। सचित्र व सजिल्द पुस्तक का मूल्य 30) ६० हाक खर्च 7) रु० अलग।

#### प्रयोगात्मक कुण्डलिनी तन्त्र ले॰ महर्षि यतीन्द्र

(डा॰ वाय॰ डी॰ गहराना)

कुण्डितिनी जागरण पर एकमात्र प्रयोगिक पुस्तक जिसमे बात्म तत्व ज्ञान के सिद्धान्त, कृष्डलिनीयोग के आसन, प्राणायाम, धारणा और ज्यान के विशेष त्राटक, कुण्डलिनी ने पर चको से आगे के विशेष विवरण बादि विशेष रूप से दिये गये हैं। 150 से अधिक रंगीन व सादे चित्र पृष्ठ संस्था 396 सजिल्द मूल्य 75 ६० डाक खर्च 10 ६० अलग ।

पुस्तक मंगाने का पता

दीप पव्लिकेशन अस्पताल रोड, आगरा-३